

# वृन्दावनलाल वर्मा व्यक्तित्व और कृतित्व

लेखक डाक्टर पद्मसिंह शर्मा 'क्षमलेश' • • एम० ए०, पी-एच० डी०

श्रंसल एगड कुरूपनी नवीन शाहदरा, दिल्ली-३२० CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Col

by eGangotri

प्रकृश्वकः - \
रघुवीरशरणत्रंसल

बिसल एण्ड कम्पनी, दिल्ली-३२.

© डा॰ पद्मसिंह शर्मा 'कमलेश'

क राम्य स्थान स्था नेदान पुरुष्ट हिन्द भारत जमानः

~~~~

मूत्य ४.०० ४०

नूतन प्रेस्

CC-0. Microlk Sharah Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

श्रम और साधना की साकार मूर्ति भाई श्री क्षेमचन्द्र 'सुमन' की



## दों शब्द ०

डॉक्टर पद्मसिंह शर्मा 'कमैलिश' से कई वर्ष हुए तव पहली वार मिला था। ऐसे स्वस्थ, स्वच्छ युवक को देखकर मेरा मन प्रसन्न हुग्रा। उस समय यह पी-एच० डो० नहीं हुए थे। जब मैंने इनका इतिहास कुछ मिलों से सुना तो में ग्राश्चर्यचिकत हो गया। किस परिश्रम से इस युवक ने जीवन की घोर कठिनाइयों का सामना करके ग्रपना इष्ट मार्ग बनाया है। वात मन में रख ली।

फिर यह मुभे जब-तब मिलते रहे। एक दिन इनकी चिट्ठी आई कि मुभ पर कुछ लिखने के हेतु भेंट (इंटरव्यू) के लिये आयँगे। अने तुरन्त स्वीकार किया, क्योंकि मैं स्वयं इन कुछ लिखने की सोचता रहा हूँ।

यह आये। बिना फोटो-कैमरे के आये, यानी बिना ऐसे कैमरे के जो आँख या हाथ की पकड़ में आ जाता है। इनका कैमरा इनका कलम की नोंक में है। इन्होंने भिन्न-भिन्न रंगों से मेरे फोटो लिये हैं। कैमरे वाला ऐसे कोगा से भी चित्र खींच सकता है कि कुरूप सुरूप दिखने लगे, और सुरूप कुरूप, क्योंकि संसार में न तो कोई उत्कृष्ट है, और नू कोई अत्यन्त निकृष्ट। अपना चित्र सबको प्यारा लगता है। मैंने एक बिल्ली को आइने के सामने बैठे नाना प्रकार की मुद्राएं व्यक्त करते देखा है। वह अपना प्रतिबम्ब शीशे में देखकर प्रसन्न भी हो रही थी और खीभ भी जाती थी, क्योंकि प्रतिबम्ब उस बिल्ली से बोल नहीं रहा था। सुभे भी अपना चित्र, यि वह आकर्षक हिष्ट से खींचा गया हो, तो अच्छा लगए। है। डॉ० कमलेश ने मेहे और मेरी कृतियों के जो चित्र खींचे हैं, वे भुमें बहुत अच्छे लगे। कुछ और लोगों ने भी के जो चित्र खींचे हैं, वे भुमें बहुत अच्छे लगे। कुछ और लोगों ने भी

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

खींते हैं, परन्तु इतने निकट से किसी ने नहीं खींचे। फिल्मों की भाष्र के में जिन्हें 'क्लोज-अप' कर्त हैं, ये तो वे हैं।

डॉ॰ क्यूलेश को सौदा शायद कुछ महँगा पड़ेगा। वह जानते हैं कि मैं कथक्कड़ हूँ। उनके जीवन की श्रिनेक घटनाएँ इतनी अनोसी और आकर्षक हैं कि मैं अपने एक उपन्यास में उन्हें किसी-न-किसी रूप में लाये बिना न रहूँगा। फिर देखूँगा कि उनकी कलम का कैमरा क्या करता है ?

—वृन्दावनलाल वर्मा

### मेरी बात

सी

रा

सन् १६५०-५१ की बात है । मैंने 'हिन्दी-गद्य-काव्य' विषय पर म्रनुसन्घानू-क्रार्यं भ्रारम्भ किया था। विषय भ्रखूता था ग्रौर इघर-उघर पत्र-पत्रिकाँग्रों में साधारए। लेखों के ग्रतिरिक्त कुछ मिलता नहीं था। हार कर मैंने अपने विषय के लेखिकों के प्रन्थों और गद्य-काव्य-सम्बन्धी उनकी धारणाओं को ग्राधार बनाकर चलने का निश्चय किया। "लगभग सभी प्रमुख गद्य-काव्य-लेखकों से मिला या पत्र-व्यवहार किया। श्रद्धेय वर्माजी ने भी 'हृदय की की हिलोर' नाम से इस विषय पर एक पुस्तक लिखी थी। यतः क्राकान्सी पक् लिखा। उस पत्र का दूसरे ही दिन उत्तर मिला। उसी समय इण्टरव्यू पर मेरी दो पुस्तकें 'मैं इनसे मिला' नाम से निकलीं। सम्मत्यर्थ ग्रापके पास भी वे पुस्तकें गई थीं। उन पर तीन-चार दिन के बाद ही ग्रापकी उत्साह-प्रद सम्मति मिली। तब से बरावर मैं उनका इण्टरव्यू लेने की सोचता रहा, लेकिन धूर-बाहर के कामों ने यह सुयोग उपस्थित न होने दिया। वैसे मैं तब से अब तक श्रनेक बार उनसे मिला श्रौर उनकी आत्मीयता प्राप्त की। ज्यों ज्यों उनसे परिचय बढ़ता गया, त्यों-त्यों वे मुक्ते अधिकाधिक महान् लगने लगे। परिचय के ग्रारम्भ से ग्रब तक प्रकाशित रचनाओं को भी पढ़ने का ग्रहसर मिलता रहा। 'गढ़ कुण्डार' ग्रौर 'विराटा की पहिली' तो वहुत पहले से ही मेरी रुचि की रचनाएँ रही थीं।

सौभाग्य से इस वर्ष उनके यहाँ जाकर दो दिन ठहरा। उनके साहित्य को पढ़कर गया था, इसलिए इण्टरव्यू लेने में दो दिन देस-दस घंटे अनवरत उनके अनुभव सुनने को मिले। उनकी अप्रकाशित 'अपनी कहूानी' के पत्ने भी उलट गया। इस मेंट में वर्माओं ने अपने जीवन की ऐसी-ऐसी घटनाएँ मुस्से बताई. .ि यदि वे लिख दी जाय तो पाठकों को उतना ही कौतूहल और रोमांच हो,

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

जितना प्रेम और शृद्ध में संलग्न उनके पात्रों के त्याग श्रीर विलदान को देखकर होता है। वे घटनाएँ उनकी साहित्यिक कृतियों में विद्यमान हैं श्रीर उनको इस रूप में देखकर उनकी कला का स्वरूप समभने में सुविधा होती है। उनसे प्रिलने के बाद मेने यह सोचा कि उनके जीवन श्रीर साहित्य पर एक ऐसी पुस्तक लिखी जाय, जिसमें उनकी साहित्य-सीधना का पूरा स्वरूप स्पष्ट हो सके। उसीका फल प्रस्तुत पुस्तक है।

श्रव तक वर्माजी पर जो पुस्तकें निकली हैं, उनमें से एक-दो को मैंने देखा तो उनसे वर्माजी के ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप तक का ही पूरा गरिचय न मिला। इसलिए मैंने उनका सहारा छोड़कर वर्माजी की श्रव तक प्रकाशित सभी रचनाश्रों को पुनः पढ़ा ग्रौर जो धारणाएँ वनीं उनको इस पुस्तक में रख दिया। इस दृष्टि से यह वर्माजी पर लिखी गई ग्रपने ढंग की पहली ही पुस्तक है। लेलिक उपनाना पड़ा है। पुस्तक के श्रध्यायों के वर्गीकरण से यह विदित हो जायगा कि वर्माजी ने जोकुछ लिखा है, उस सबकास मावेश इसमें हो गया है। जिन लोगों ने वर्माजी को ने वर्माजी के वेवल ऐतिहासिक उपन्यासकार समक्षा है, उनको इस पुस्तक को पढ़कर पता चल जायगा कि वर्माजी ने सामाजिक उपन्यासों ग्रौर नाटकों की दिशा में भी पर्याप्त सफलता प्राप्त की है ग्रौर उनकी ऐतिहासिक उपन्यासेतर रचनाग्रों की चर्चा न करना श्रध्ययन-दरिद्रता ग्रौर दृष्टि-संकीर्णता का सूचक है। इस पुस्तक में उनकी ऐतिहासिक उपन्यासेतर रचनाग्रों की विशेष चर्चा की गई है।

श्रद्धेय वर्माजी ने इस पुस्तक के लिए आक्षीर्वाद-स्वरूप दो शब्द लिख देने की जो असीम अनुकम्पा की है, उसमें भी यद्धिप उनका कथाकार ही प्रमुख है तथापि मुक्ते जिस स्नेह से उन्होंने स्मरण किया है उसे मैं जीवन-भर अकिंचन के धन की आँति सँभालकर रखूँगा। जनके हाथों विकने से बड़ा सौभाग्य मेरा दूसरा नहीं हो सरता। रही सौदे में मँहगे पड़ने की बाल, सो जब बिकना ही है तो फिर मँहगे मोज ही त्यों न विका जाय?

पुस्तक लिखने के लिए वर्माजी के प्रकाशित-अप्रकाझित और प्राप्य-मप्राप्य समस्त साहित्य को सुलभ करके मयूर प्रकाशन के संचालक स्नेही भाई श्री सत्यदेव वर्मा ने जो उपकार किया है, उसके लिए अन्यवादां भेरे पास शब्द नहीं हैं। इतनी की झ पुस्तक लिखी गई, इसका समस्त श्रोय होरे मित्र और सर्वोदय प्रकाशन मन्दिर के कर्णांश्वार श्री रघुवीरशरण बंसल को है, जिन्होंने इतनी सुविधाएँ दीं, जितनी किसी प्रकाशक से मिलनी प्रायः कठिन होती हैं। दस-पन्द्रह दिन में इस पुस्तक को इतने सुन्दर ढंग से छापने के लिए नवीन प्रेस के व्यवस्था कु श्री गोपीनाथ सेठ का आभार न मानू तो प्रेत-वाधा का भय है; अतः उन्हें भी हार्दिक धन्यवाद!

यन्त में इतना ही करूना चाहता हूँ कि यदि इस पुस्तक से वर्माजी के व्यक्तित्व ग्रीर कृतित्व का अनुमान-भर हो सके, तो मेरा श्रम सार्थक है। विद्वानों की सुकावात्मक ग्रीर सहानुभूतिपूर्ण आलोचना का ग्रीधकार तो मेरी अपनी वस्तु है ही। इससे ग्रीधक ग्रीर क्या कहूँ ?

श्रागरा कालिज, ग्रागरा ३१ मई १९५८

पद्मसिंह शर्मा 'कमलेश'



#### क्रम ॰

२१३

| .१. जीवून ग्रौर व्यक्तित्व               |    |   |   | १३    |
|------------------------------------------|----|---|---|-------|
| २. ऐतिहासिक च्युप्यास                    |    |   | • | 35    |
| ३. सामाजिक उपन्यास                       |    | • |   | . ६५  |
| ४. कहानियाँ                              |    |   |   | = 80= |
| प्र ऐतिहासिक नाटक                        |    |   |   | १२१   |
| ६. सामाजिक नाटक                          |    |   |   | १४३   |
| ७ एकांकी                                 |    |   |   | १७७   |
| द ग्रन्य रचनाएँ                          | •  | 1 |   | १८६   |
| <ol> <li>भाषा, शैली और शिल्प.</li> </ol> | ." | Q |   | 980   |

२०. वर्माजी की देन<sup>ही</sup>

1



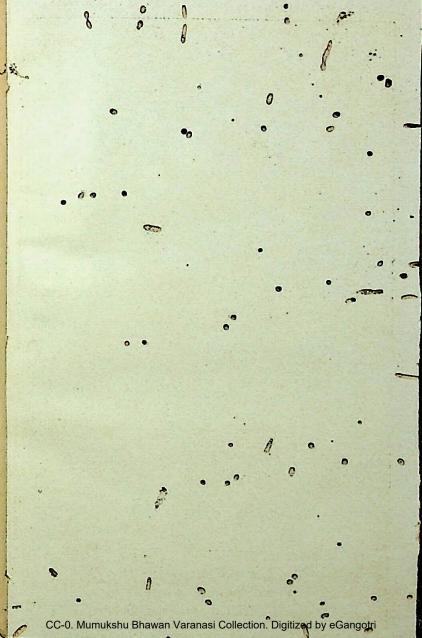



## १. जीवन और व्यक्तित्व

श्री वृन्दावनलाल वर्मा का जन्म मऊरानीपुर ( फाँसी ) में ६ जनवरी, सन् १८८६ को एक सामान्य कायस्थ-कुल में हुग्रा था। ईनके 🧨 पिता का नाम श्री ग्रयोध्याप्रसाद ग्रौर माता का नाम श्रीमती सुद्धानी था। पिता भाँसी के तहसीलदार के दुष्तर में रजिस्ट्रार कानूनगो थे। माता वैष्णव थीं, ग्रौर वे पुत्र को पिता से कहीं ग्रधिक प्यार करती थीं। उन्हीं की वात्सल्य श्रीर ममतामयी गोद में वर्माजी का जीवन बीता। वर्माजी को अपनी परदादी का भी अपार प्यार मिला था 4 उनकी परदादी उन्हें भाँसी की रानी लक्ष्मीबाई के जो किस्से सुनाया करती थीं, उनमें से ग्रनेक ऐसे भी होते थे जो शिशु के मन में कौतूहल जगा जाते थे। ग्रधिकांश किस्से सत्य होते थे। उनको प्यार करने वाले तीसरे व्यक्ति उनके चाचा थे, जो ललितपुर में ज्वाइन्ट्र मजिस्ट्रेट्ट के ग्रहलमद थे। उन्हें साहित्य का बेहूद शौक थी। माता की वैष्ण्व-भावना यदि रामायण की कथा, महाभारत के पारायण, भागवत के अनुशीलन के रूप में व्यक्त होती थी, तो चाचा की साहित्यिकता नित्य नई पुस्तकों के मँगाने ग्रौर साहित्य-सृजन में प्रकट होती, थी। ऐसे साहित्यिक ग्रौर वैष्णव-परिवार में वर्माजी का शैशव बीता।

वै जब चार वर्ष के थे तब स्वर्गीय पं० विद्यप्त्रपर दीक्षित से उनका अक्षरारम्भ हुम्रा भीर सात वर्ष की उम्र में ही उन्होंने, पढ़ना-लिखना सीख लिया। पढ़ने-लिखने का शौक वर्माश्री को बुलपूत में ही है के उनके

88

चाचा के पास बंगला से अनूदित 'अश्रुमती' नाटक आया। उसमें श्र अर्थुमती को जहाँ राएगा प्रताप की बेटी लिखा था वहाँ यह भी लिखा था कि जब अकबर द्वारा रागा प्रताप से लड़ने के लिए भेजा हुआ सलीम मेवाड गया तो वह उस पर ग्राह्मत हो गई। वर्माजी को दूर यह बहुत खटका और उन्होंने ग्रपनी शंका चाचा को बताई। चाचा ने कहा कि यह कभी नहीं हो सकता; क्योंकि तब तक या तो सलीम पैदा ही न हुआ होगा और यदि हुआ भी होगा तो वह लि बच्चा हीगा। वर्माजी के मन में पुस्तकों में लिखी भूठी वातों के प्रति व घृगा का बीज तभी से जमा। दूसरी पुस्तक ई० मार्संडन नामक नस लेखक की 'हिस्ट्री ग्रॉफ इण्डिया' थी, जिसने वर्माजी को इतिहास के है, सत्य ग्राधार की खोज के लिए विवश किया। उस पुस्तक में ना लिखा था कि हिन्स्दुतान गर्म मुल्क है, इसलिए जो भी ग्राक्रमण- श कारी लोग यहाँ आये उनसे यह बराबर हारा और पद-दलित उप होता रहा। अब चूँकि सर्द मुल्क के रहने वाले अंग्रेज ग्रागए वह हैं, ग्रतः यह किसी से नहीं हारेगा। वर्माजी ने इसका ग्रर्थ यह समका कि हिन्दुस्तान गुलामी से शायद ही मुक्त हो। लेकिन रामायण ना ग्रौर महाभारत के राम, कृष्ण ग्रौर भीम की जब इन्हें याद ग्राई ग्री तो उन्हें इस पुस्तक से भ्रंग्रेजों की नीचता का ग्राभास हुग्रा। उन्होंने ग्र गुस्से में पहले तो उस पृष्ट पर थूका और फिर पेंसिल से इतना काटा उन कि वह फट गया। चाचा ने पूछा तो पहले तो चुप्पी साधी; पर अन्त है। में अपराध स्वीकार करना पड़ा। चात्रा ने इनकी भावना को समक रि कर जब अंग्रेजों की निन्दा की तो वर्माजी ने फहा कि मैं सच्ची बातें कि लिखूँगा। चाचा ने कहा कि सच्ची बातें लिखने के लिए खूब पढ़ना डि संग बहुत ही ग्रावश्यक है। फलतः वर्माजी तभी से पढ़ने में डूब गए।

बारह वर्ष की ग्रदस्था में ही उन्होंने 'चन्तकान्ता सन्तति' पढ़ी डाली थी। जिन चाचा के पास ये पढ़ते थे उनके पास एक ही लालटेन es CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

थी, जो रात को बुक्ता दी जाती थी। ये चुपचाप उठते ग्रार मिट्टी के तेल की कुप्पी जलाकर एकान्त में 'चन्द्रकान्ता क्षन्ति' पढ़ते। उन दिनों वे पाँचवें दर्जे में थे। छठे दर्जे में ग्राये तो 'गुलीवर्स ट्रेक्ल' ग्रौर 'रोबिन्सन कूसो' नामक दो पुस्तवीं पढ़ीं, जो उन्हें इनाम में मिली थीं। इसी समय उनके मन में यह भावना भी जगी कि तुलसी-कृत 'रामचरितमानस' का गद्य में सार लिखा जाय। पन्द्रह-सोलह सफे लिखे भी ; पक किर वह ठप हो गया। ग्राठवें दर्जे में उनके हाथ जार्ज-विलयम रेनाल्ड्स-कृत 'सोल्जर्स वाइफ' पुस्तक लगी, जो उन्हें बहुत त्रसन्द ग्राई। उनके मन में ग्राया कि बुन्देलखण्ड में डाक्न बहुत हुए हैं, क्यों न किसी डाक्न की बीबी का ऐसा ही किस्सा लिखा जाय व निलतपुर में ही जर्मन किव गेटे का 'फाउस्ट' ग्रौर 'मुद्राराक्ष्सस' तथा शकुन्तला' के ग्रनुवाद भी पढ़ने को मिले। उसी समय 'ग्रनूठे सेवेश' उपन्यास भी थोड़ा-सा लिखा, पर बोर्ड कुन्में गड़बड़ी मचने के कारगा वह भी पूरा न हो सका।

लितपुर से वे भाँसी जाकर पढ़ने लगे। नवें दर्जे में थे कि सुन्दर नायज्ञे री में उनको पुस्तकें पढ़ने की सुविधा मिली। वहीं पर शेक्स-गियर की 'मर्चेण्ट ग्राफ़ वेनिस', 'टेम्पेस्ट, 'मेकवेथ', 'हेमलेट' ग्रौर ग्रॉथलो' ग्रादि कृतियों को उन्होंने कसकर पढ़ा ॥ एक दिन मैन में उनका हिन्दी-अनुवाद करने की भी सोची?। यहीं उनको 'एलफिन्स्टन हेस्टरी ग्रॉफ इण्डिया' पुस्तक मिली। उसमें लिखा था कि खेबर के रि भ्राने वाले महमूद 'ग्रजनवी की घक्करों से मोर्चा लेना पड़ा। किकर लोग नंगे पैर थे ग्रौर शरीर पर कपड़ा भी नहीं था। फिर वे इं भी तलवार से। महमूद के घोड़ों पर सवार जिरह-बस्तर वाले सपाहियों ने उन्हें पल-भर में समाप्त कर दिया। मार्संडन की पुस्तक जिनके मन में ग्रंग्रेजों के प्रति जो घृग्णा जमी थी वृह ग्रौर भी गहरी हो गई। लेकिन जब इन्हें रीक्समूलरूकी 'India and what it can each us' नै। मक पुस्तक मिली तो कुछ राहत मिली ग्रौर निश्चय CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotti

किया कि यदि अंग्रेजों के भय का पर्दाफाश कर सका तो जीवा सफल है।

मैट्रिक क्रे बाद इनको मुहरिरी क्रुनी पड़ी। उसमें कुछ रिक्ष का कृम था, जो इन्हें पसन्द नहीं श्राया। इसे छोड़कर वे जंग विभाग में नौकरी करने लगे। पढ़ने का शौक तो था ही। एक कि पढ़ रहे थे कि श्राफिस के एक वाबू ने उनसे कहा, कि यह दफ़्तर है यहाँ द्रफ़्तर का ही काम होना चाहिए। उन्होंने तो प्यार से कहा था पर वर्माजी ने जितने दिन पढ़ा था उतने दिन खड़े रहकर दफ़्तर के मेज पर काम किया शौर इस प्रकार कर्तव्य-विस्मरण का प्रायश्चित किया। एक दिन उन्होंने एक वकील को देखा। वह गाड़ी पर कहीं जिम तभी सेम्युग्रल स्माइन्स की 'सैल्प हैल्फ' शौर 'कैरैक्टर' नामक पुस्तकों पढ़ने को मिलीं। मन में विद्रोह जगा। क्रान्तिकार्य विचारों का युवक शौर नौकरी! तत्काल इस्तीफा दिया शौर मां पास श्राये। मां ने श्रपने गहने वेचकर पढ़ाने का वचन दिया शौर इन्हों का विवटोरिया कालिज, ग्वालियर में प्रवेश पाया।

विक्टोरिया कालिज में इन्होंने फ्रोवियन सोसाइटी के पेपर्स के अध्ययन किया । मार्क्स पढ़ा, हार्विन पढ़ा, ग्रीक, रोम, इंगलैण्ड श्रौ हिं भारत के इतिहास पर उपलब्ध सभी पुस्तकों का पारायण किया ज विकल्प की 'इंगलैण्ड की सभ्यता की इतिहास' का उन पर विशे की प्रभाव पड़ा। यहीं प्रो० ग्रार० के० कुलकर्णी' के ग्रादेश से सेवा-भावकी ग्रौर डायरी लिखने का व्रत लिया। स्काट, ह्या गो, ड्यूमा, ग्रण्डी सिक्लेयर की रचनाग्रों को इन्होंने वार-बार पढ़ा ग्रौर मनन किया हिंसके ग्रितिरक्त मनोविज्ञान, मनोविक्लेषण शास्त्र, विज्ञान ग्रौर दर्श पर, ग्राष्ट्रीय संस्कृति के ग्राह्मा ग्राह्म का स्मानिक्यों के सिद्धान्तों से परिचय प्राप्त किया भारतीय संस्कृति के ग्राह्म पर स्मानिक्यों का स्मानिक्यों का स्मानिक्या सिंपरिचय प्राप्त किया भारतीय संस्कृति के ग्राह्म प्राप्त क्रिया स्मानिक्यों के सिद्धान्तों से परिचय प्राप्त किया भारतीय संस्कृति के ग्राह्म प्राप्त क्रिया स्वाह्म स्मानिक्यों के सिद्धान्तों से परिचय प्राप्त किया भारतीय संस्कृति के ग्राह्म स्मानिक्यों का स्वाह्म स्मानिक्यों का स्वाह्म स

एक बार तो ग्राप घोर नास्तिक हो गए, परन्तु सन् १६१४ में माँ के देहान्त के बाद फिर ग्रास्तिक हो गये।

१६१३ में प्रागरा कालिज आगरा में पूल-एल० बी० की पढ़ाई 16 के लिये दाखिला कराया। छात्रावास के बन्धन उन्हें पसन्द न थे, e म्रतः चार-पाँच लड़कों के साथ राजामण्डी में एक मकान किराये पर 19 लेकर रहने लगे। छुग्रा-छूत का बन्धन समाप्त हो ही चुका था। परिश्रमी छीत्रों की भाँति ग्रागरा में उन्होंने ट्यूशन करके ग्रुपनी 11, पढ़ाई जारी रखी। मुफीन ग्राम हाई स्कूल में तीस रुपये की नौकरी की भी तीन सप्ताह तक की। एल-एल० बी० में वे एक साल फेल भी त्त हुए। लेकिन माँ ने घीरज दिया—''एक ही बार तो फेल हुए ही, कोई बात नहीं। हिम्मत न हारो, राम को मन में रखो, कोई विघन-षा र वाधा तुम्हारा कुछ नहीं विगाड़ सकेगी।" ये फिर कमर कसकर तैयार ते हो गए ग्रौर सफलतापूर्वक एल-एल० वी० की परीक्षा उत्तीर्ए की । अगस्त सन् १९१६ में वकालत आरम्भ की। पहले महीने पाँच रपये ग्रौर दूसरे में सात रुपये ग्राये। ग्रक्तूबर में कुछ भी नहीं।

रिपये और दूसरे में सात रुपये श्राये। श्रक्तूबर में कुछ भी नहीं। नवम्बर में बानवे रुपये कमाये। दिसम्बर में लखनऊ-कांग्रें से में गये। उसके बाद जनवरी में फिर पाँच रुपये श्रीर फरवरी में साफ। हारकर काशी के श्री गौरीशंकर प्रसाद की कृपा से नेपाल के राजगुर को हिन्दी पढ़ाने के लिए जाने का निश्चय किया; लेकिन पिता ने नहीं जाने दिया। मार्च १६१७ से वकालश चली तो ऐसी चली कि दूसरों को मुकदमे देने पड़े। कभी जब कचहरी से समय मिलता तब क्लब की लायब्रे री में चले जाते श्रीर बेल्जियम के किव श्रीर नाटककार मिटरिलक, श्रनातोले फांस, मौलियर, मोपासाँ, ताल्स्ताय श्रीर पुरिकन की कृतियों में रम जाते। इमर्सन तो उनका श्रत्यन्त प्रिय लेखक हो विश्व का था। नृतत्व-विज्ञान में उनको सबसे श्रिधक रस मिलता था।

वर्माजी श्रारम्भ से ही मस्तिष्क की भाँति शरीर के निर्माण पर CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangori ध्यात देते आर्थे हैं। सशक्त शरीर में ही सशक्त मन रहता है, इसके वेवर

जीत-जागते उदाहरए। हैं। जब लिलतपुर के बोर्डिझ हाउस में रहा पर्वे तब वे इतनी कसरत करते थे कि इन्हें जाड़ों में जिना कपड़ों की ना जरूरत नहीं पेंड़ती थी। इन्हें कुश्ती का भी शौक था। भाँसी में तो एवं अखाई। उनके दैनिक जीवन का एक प्रमुख अंग था। अपने साथी पंकी तुलसीदास के साथ वे ३।।-४ बजे के लगभग लंगोट और लाबीर सँभालकर लखीरी नदी में नहाने चल देते थे। सूर्योदर होते ही अखाड़ें में जम जाते। पाँच-सात सौ दण्ड और दो-ढाई सौ वैकों निकालते। इसके बाद जोर होता। लौटते तो माँ चार-पाँच घी-मरें। अंगे (अंगारों में सिकी हाथ से बनी मोटी रोटी) और डेढ़-दो सेर दूव पिने को देकर कहती — "जोई साथ जैहै।"

कार्लेज-जीवन में श्राप क्रिकेट के कप्तान थे। हाकी-फुटवाल की मुख्य टीम के सदस्य होने के राथ-साथ ग्राप डिवेटिंग सोसाइटी है ग्राध्यक्ष भी थे। ग्रागरा के संगीताचार्य उस्ताद निसार हुसेन ने उसे हिंग श्रापरा के संगीताचार्य उस्ताद निसार हुसेन ने उसे हिंग श्रापर के गठन को देखकर उनसे दोस्ती-सी जोड़ ली थी। जब कि कॉलिज के बोर्डिङ्ग हाउस में रहते थे तब सौ-सवा सौ बालटी पार्व में ग्रापने हाथ से खींचकर नहाते थे। एक बार देवगढ़ की यात्रा की ती साढ़े पाँच सेर दूध ग्रौर पाव-डेढ़ पाव जलेवियाँ खा गए थे जिसके लिया मन्दिर के मुनीम ने रसीद ले ली थो, इसलिए कि ग्रधिकारी इस बार पर विश्वास ही नहीं करते थे। स्वय बातचीत के सिलसिल में उन्हों उस मुभसे कहा था कि वे ग्रधिक-से-ग्रधिक सथा सौ सन्तरे ग्रौर ढाई कि मुभसे कहा था कि वे ग्रधिक-से-ग्रधिक सथा सौ सन्तरे ग्रौर ढाई कि ग्राम एक बार में खा चुके हैं। ग्राज सत्तर साल की उम्र में भी रही

कसरत के ग्रतिरिक्त वर्माजी घुमक्कड़ प्रकृति के हैं। बुन्देलखाते ग्रीर मध्य प्रदेश के पहाड़ों-निदयों, भीलों-तालाबों, मन्दिरों-मध्दे जंगलों-मैदानों के एक-एक क्रा से वे पुरिचित हैं। इस घूमन का एता CC-0. Mumukshu Bhawah Varanasi Collection. Digitized by eGangotti

कसरत अवृश्य करते हैं और उनमें अपार बल है।

विवास कारण शिकार का शौक भी है। वर्षों उनके जीवन का क्रम है।
तेयह रहा है कि शिनवार को कचहरी का काम समाप्त किया और जीताइकिल पर वन्द्रक बाँधकर जा बैठे १८-२० मील दूर जंगल में।
तोरात-रात भर गुजार दी — निस्त न गगन और शांत-प्रकृति के ग्रंचल में। जागते-जागते कर दिया सवेरा। उनके पिता मुन्शी नवावग्री ली र टोपीदार वन्द्रक का लायसेन्स था, जिससे उन्होंने वन्द्रक चलाना है। वाठी चलाना वे जानते के थे। तलवार चलाना इन्होंने गरौठा में ग्रपने चाचा के पास सीखा ते। मुसलमानों में ताजिये जब निकलते हैं तब ग्रागे-ग्रागे लोग तल-वार फिराते चलते हैं। वर्माजी ने सन् १६०८ से भाँसी में मृत वृद्ध शी-पुरुषों के विमान के ग्रागे इसी प्रकार तलवार फिराते चले जाने जी। प्रथा चालू की, जो ग्राज तक कायम है।

प्रकृति के प्रति वर्माजी का ग्रनुराग ग्रभूतपूर्व है। वुन्देलखण्ड की मि. उसके नदी-नाले, पर्वत-पठार, पेड़ पौधे ग्रौर ऋतु के ग्रनुकूल न-रात के ग्रनेक समयों का जैसा सूक्ष्म ज्ञान वर्माजी को है उतना में लोगों को होगा। इस सबका कारण उनका बुन्देलखण्ड के प्रति में है। इस प्रेम का भी एक कारण है। वर्माजी ने मुभे एक मेंट में नाया था कि एक वार भाँसी में उन्होंने बुन्देलखण्डये की बुराई जो । उस समय उनके मन को बड़ी चोट लगी ग्रौर उन्होंने बुन्देल एड का इतिहास ग्रौर परम्परा ग्रपने ग्रध्ययन के विषय बना लिये। वाल्टर स्काट के पठन-पाठन से भी उनके मन में बुन्देलखण्ड को रवपूर्ण ढंग से चित्रित करने की प्रेरणा मिली। ग्रपनी ग्रप्नाशित तम-कथा 'ग्रपनी कहानी' में बुन्देलखण्ड के वातावरण पर विचार किसी हिंद के ही शक्ति-सचय करने का संदेश देते हैं, नसों में ताजगी का एपर करते हैं, फिर मैं क्यों न कुछ इसी प्रकार का ढंग ग्रम्नाऊँ।" СС-0. Митикьни Внашан Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

ूद्ध ग्रपने निश्चय को मूर्त रूप देने के लिए ही उन्होंने बुन्देलखण्ड गाँ-ग्रपनी ग्रभिव्यक्ति का माध्यम बनाया।

इतिँहास, साहित्य, मनोविज्ञान, नृतत्त्व-विज्ञान, प्राणि-क्षिती स्मृति द्वारा मानसिक शक्ति प्राप्त करना तथा कुरुती, कसरत, किलाए भ्रमण श्रादि द्वारा साहसी जीवन विताकर श्रपने शरीर को ना करना ही वर्माजी का कार्य नहीं रहा; वे संगीत, चित्र श्रीर नृत्य तथा पुरातत्त्व के भी ज्ञाता हैं। सितार तो वे स्वयं वैजाते भी रहे। सं यद्यपि वे उसकी श्रपेक्षा इसराज कहीं ग्रच्छा वजाते हैं। वात क किं उनके पिता श्रीर चाचा दोनों सितार वजाते थे। जब वर्माजी ने हिं समाला तो 'कानून सितार' नामक नागरी ग्रक्षरों में लीथो की हो कि पुस्तक उनके हाथ लगी। उसकी भूमिका पढ़ी, तो कहानी कि निष्म साथा। उसीसे सितार सीखने की रुचि हुई। भाँसी में वर्ष मजा श्राया। उसीसे सितार सीखने की रुचि हुई। भाँसी में वर्ष करते हुए वे नित्य श्रपने श्रिय मित्र संगीत-मर्मज्ञ उस्ताद श्राक्ति को लेकर सितार बजाया करते थे। शनिवार श्रीर रिववार कि तो शेष पाँच दिन सितार; यो शिकार श्रीर सितार साथ-साथ के श्री।

संगीत को वे विशेष महत्त्व देते हैं। उनका कहना है जीवन का रस है। एक-मात्र हिन्दू ही संसार में ऐसा है, पिष इसकी पूरा-पूरा ग्रानन्द उठाया है। मृत्यु का रूप हिन्दू शास्थि बारह वर्ष की कन्या-जैसा-माना गया है। हमारा ग्रत्यन्त प्रिय न् श्रीकृष्ण नटनागर है, जो बाँसुरी बजा रहा है।" इसी प्रकारी को वे तृष्ति का परिणाम मानते हैं। मन्दिरों ग्रीर मठों में मूर्तिग्रा देखने की लालसा ग्रीर उनकी कलात्मक विशेषताग्रों के ग्रन्तर लेख साक्षात्कार करने की इच्छा ने उनको मूर्ति-कला की ग्रोर भी भाम किया। यह कला-प्रेम उनका जन्म-जात है। संगीत-प्रेम के बित उनके जीवन की साधना बड़े भहत्व की है। वे तब कोई साढ़े बीर ÇC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

ण्ड्याँच वर्ष के होंगे कि बाजार से तम्बाकू लेने के लिए भेजे गए। वहाँ होई हारमोनियम बजाकर कुछ माँग रहा था। उसके चारों ग्रोर क्झीड़ जमा थी। ये भी खड़े हो गए। तम्बाकू लाना भूल गए। धण्टों हो वेकाए तो घर में चाचा को चिन्ता हुँई। बेचारे खाँजने निकर्ल। भीड़ में को <mark>गाकर पकड़ा ; ग्रौर घर लाये ।</mark>

यन इस प्रकार बौद्धिक, शारीरिक ग्रौर कलात्मक दृष्टि से वर्माजी में रहे।भी का श्रृद्भुत समन्वय है। श्रव उनकी साहित्य-सूजन की प्रवृत्ति पर विचार करें। जैसा कि ने हा जा चुका है, परिवार में साहित्यिक वातावरण के बीज पहले से हो मौजूद थे-विशेष रूप से उनके चाचा साहित्यिक ग्रौर कवि थे ? कानके चाचा ने 'रामवनवास' नामक नाटक ग्रधूरा , छोड़ा था। पन्द्रह विकार्ष की उम्र में इन्होंने उसे पूरा करने की प्रतिज्ञा की। उसी समय क्षिगारान्तक वध' नाम का एक नाटक लिख्नी, जिसे उन्होंने दूर के घर कि एक ग्रटारी में घोतियाँ ग्रौर चादर बाँघकर खेला था। सन् १६०८ व जन्होंने महात्मा बुद्ध का जीवन-चरित्र लिखा था ग्रौर शेक्सपीयर 'टैम्पेस्ट' का ग्रनुवाद किया था। महात्मा बुद्ध का जीवन-चरित गगरा के राजपूत प्रेस के मालिक कुँवर हनुमन्तसिंह रघुवंशी छापा था, जिसकी भूमिका में वर्माजी ने भविष्य में हिन्दी के राष्ट्र-िषा होने की बात लिखी थी। 'टैम्पेस्ट' हा ग्रनुवीद राष्ट्रकवि रिथिलीशरण गुप्त को दे दिया, जो उनसे खोरे खा गया। उससे भी पहले पर्नेन् १९०५ में इन्होंने तोन नाटक लिखकरे इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद ाती मेजे थे ग्रीर ५०) पुरस्कार पाया था। सन् १६०६ में इन्होंने त्रिं खोबन्द भाई' ग्रौर 'राजपूत की तलवार' नामक दो कहानियाँ र्लिंखीं, जो 'सरस्वती' में छपीं। १६१० में 'सफ्रेजिंस्ट की पत्नी' मामक तीसरी कहानी भी 'सरस्वती' में ही छपी। ू-उसी वर्ष 'सेना-बित ऊदल' नामक उनका एक निट्क छपा, जिसे गवर्नमुंट ने जब्त र लिया । दौ साल तक पुलिस भी उन्हें परेशान करती रही । उसके CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by Gangotta

ह्मस्द वे पढ़ते तो खूब रहे, पर लिख न सके । हाँ, जब आगरा में पह थे तब रघुवंशीजी के 'स्वदेश बान्धव' में वे चातकराय नाम से लि करते थे शिश्री माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा सम्पादित 'प्रभा' में भी क तब लिख देंते थे । उन्होंने जि कौतिया जाति के 'जय जिक्कौति' नाम सार्प्ताहिक पत्र का सम्पादन भी किया था। तब वे कविता करने के थे, जो 'जय जिक्कौति' में छपी थी। 'वेंकटेश्वर समाचार' में भी लिख करते थे।

सन् १६१७ में जब उनकी वकालात घड़ले से चलने लगी, ज मन में संघर्ष उठ खड़ा हुआ। अंग्रेजों द्वारा लिखित इतिहास ह खण्डन करने का बचपन का संकल्प आँखों के सामने आया, बुके खंड-के गौरव को मूर्त करने की लालसा प्रबल हुई और उन्हें सन् १६२१ में 'स्वाधीन' साप्ताहिक का प्रकाशन आरम्भ किया स्वाधीन प्रेस भी स्थापित हुआ। वर्माजी की ईमानदारी का ह इसी से मिलता है कि आपने अपने अखबार के ग्राहकों के लिए नियम बना रखा था कि जब तक नियमित अखबार न निकले, कि से चन्दा वसूल न किया जाय। उस समय इन्होंने कुछ गद्य-काव्याल निबन्ध लिखे, जो बाद में 'हृदय की हिलोर' नाम से छपे। इस प्रव 'स्वाधीन' के सहारे लेखनी चलती रही।

लेकिन १६ अप्रैल, १६२७ का दिन वर्माजी के साहित्यिक जी का मंगल-प्रभात माना जनयगा,। शिकार के लिए वर्माजी जंगल एक गड्ढे में बैठे हुए थे। साथ में दुर्जन कुम्हार और करामत खाँथे। शाम से ही शिकार की तलाश थी। सोचा कि रात को जब पिपीने के लिए साँभर, या सूखर आयँगे तो निशानेबाजी का मजा लें परन्तु वर्माजी ने ऊपर दृष्टि की तो कुण्डार का किला दिखाई दिंग मौर्य-काल से लेकर ग्राज तक के, उसके जीवन की स्थितियाँ मार्व नेत्रों के समक्ष प्रत्यक्ष हो गईं। देखते ही-देखते सवेरे के अ। बज मि ÇC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

दिन निकला तो सूग्रर के पैरों के निशान दिखाई दिये। पर जो कुण्डार पङ् के किले के साथ एकाकार हो गया हो वह सूत्र पर क्या निशीना लिह लगाता ? 'ग्राए, थे हरि भजन को, ग्रोटने लगे कपास' के ग्रनुसार অর शिकार की जगह कुण्डार के क्किले पर लिखने का निश्चय किया और नामः उसी दिन गाँव में पहुँचकर १७ फुलस्केप लिख डाले। उसके ब्युद तो ने ल यह हुआ कि कचहरी में जब गवाहों के बयान से छुट्टी मिलती कि जुट लिंद जाते 'गढ़ कुण्डार' पर। इधर जिरह हो रही है और उधर 'गढ़ कुण्डार' भी चल रहा है। इसका अधिकांश तो जंगल के उस गड्डे में निलखा उन गया। होते-होते १७ जून को 'गढ़ कुण्डार' पूरा हो गया। १८ जून स इ को गड्ढे में पहुँचे जहाँ लिखने की प्रेरएगा मिली थी। फूल लाये गए 1 **गुन्दे**न शिकारी साथी अयोध्याप्रसाद शर्मा भी साथ थे। पुस्तक पूर फूल चढ़ा-उन्हों कर प्रतिज्ञा की कि मरते दम तक लिखूँगा नौटे और लगन क्या लिखा - कुछ भाँसी में तो कुछ गड्ढे में। सगम' ग्रौर 'प्रत्यागत' भी सङ् तभी लिखे गये। वर्माजी जंगल में टार्चें की रोशनी में लिखा करते थे। एं स्वर्गीय गरोशशंकर विद्यार्थी कहा करते थे कि वर्मा का गाउनः 4 जला दिया जाग्र तो ठीक है। अभिप्राय यह है कि वकांलत की वजह गत से लिखना नहीं हो पाता । लेकिन 'गढ़ कुण्डार' की पाण्डुलिपि जब प्रव विद्यार्थीजी को मिली तो वे सीचे भाँसी ग्राये ग्रौर कहा-"ग्रब तुम्हारा गाउन जलाने की जरूरत न पड्डेगी।" लेक्जि विद्यार्थीजी ने ही उसे गंगा पुस्तकमाला से प्रकाशित कराया और उनको हिन्दी के जीः वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी। 'ब्रगनः', "संगम' और 'प्रत्यागत' अपने ग्ल प्रेस में ही छपे। सन् १६२५ में 'कुण्डली चक्र' ग्रौर 'प्रेम की भेंट' लिखे वां गए। उसी समय इनका परिचय श्री फूलचन्द पुरोहित के चाचा से [ 4 हुआ, जो कहानी कहने में इतने निपुरा थे कि हफ्तों सुनाते रहें श्रीर न थकें। उन्होंने इनको 'विराटा की पद्मिनी' की कहानी सुनाई। उस कहानी को सुनने के बाद दिराटा गाँव देखने गये। वहाँ विराटा की पद्मिनी के चरएा-चिन्ह बने हुए हैं। गजेटियर पढ़ाँ। मन्दिर का CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

भी निरीक्षरा किया। निरुचय किया कि एक ऐसा चरित्र गढ़ा जाय जो ब्राधा देवी ब्रौर ब्राधा मानुषी हो।,फलस्वरूप २६-३० में 'विराव की पिंचनो' की सृष्टि हुई, जो वर्माजी को स्वयं वेहद पसन्द है।

'विराटा की पिद्यनी' के वाद वर्म्यजी के जीवन में साहित्यक हिष्ट से शून्यता ग्रा गई। हुग्रा यह कि उनके एक-मात्र पुत्र श्री सत्य देव वर्माकी बचपन से ग्रांखें खराब होने से उन्हें उसके भविष्य की चिन्ता हुई ग्रौर उन्होंने ५०-६० हजार ग्रपनी कमाई के तथा ६० हजार कर्ज के रुपये एक फार्म बनाने में लगा दिए। पथरीली ग्रौर उसर जमीन में ७ कुएँ खोदे, डायनामाइट तैयार करके पहाड़ तोड़े, इंजन से पानी निकालने की कोशिश की। पपीते के १० हजार पेड़ लगाये ग्रौर देश के श्रेष्ठतम ग्रामों के १४०० पेड़ लगाये। लेकिन फार्म हरा-भरा न हुग्रा। साइन्स न जानते हुए भी पपीते से उन्होंने 'पपेन' नामक रासा-यनिक द्रव बनाया, जिसकी विदेशों तक में प्रशंसा हुई। लेकिन फार्म चलाने में वर्माजी ग्रसफल हो गए।

धीरे-धीरे 'नाटक' ग्रौर कभी-न-कभी' उपन्यास ग्रवश्य इस वीच लिखे, पर १०-१२ वर्ष का बहुमूल्य समय जो इस प्रयोग में गया उसे हिन्दी भाषा की जो क्षित हुई है उसका लेखा-जोखा नहीं दिया जा सकता । ग्रच्छा हुग्रा कि भाई सत्यदेव ने उस फार्म को ३० हजार में श्रे बेचकर मयूर प्रकाशन का ग्राटम्भ कर दिया ग्रौर ग्रपने बलबूते पर वर्माजी को ऋग्य-मुक्त करके साहित्य-सृजन के लिए निश्चिन्त बनी दिया। सन् १९४० के लगभग टीकमगढ़-नरेश ने वर्माजी को कुण्डार गढ़ के पास हं जमीन दे दी। जमीन तो फार्म के लिए थी, पर वर्माजी ने वहाँ एक गाँव बसा दिया, जहाँ सन् ४२-४३ से ५४-५५ तक १४-१४ घण्टे रोज लिखकर वर्माजी ने दर्जनों उपन्यास ग्रौर सैकड़ों कहानियें की रचना की ग्रौर पूर्णतया साहित्यिक जीवन बिताने लगे। सन् ४२ ४३ के बाद वर्माजी ने जो रचनाएँ दीं काल-क्रमानुसार उनकी सूची इस प्रकार है — СС-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

```
सन् १६४३ १. मुसाहिब जू (ऐतिहासिक उपन्यास)
           २. कलाकार का दण्ड (कहानी-संग्रह)
           ३. भाँसी की रानी (ऐतिहासिक उपध्यास)
  3838
त्यक
           ४. कचनार (ऐतिहासिक उपन्यास)
   १६४७
त्य-
            ५. ग्रचल मेरा कोई (सामाजिक उपन्यास)
की
            ६. भाँसी की रानी (ऐतिहासिक नाटक)
60
           ७. हाखी की लाज (सामाजिक नाटक)
            काश्मीर का काँटा (ऐतिहासिक नाटक)
असर
            साधवजी सिंधिया (ऐतिहासिक उपन्यास)
न से
  3838
           १० टूटे काँटे (ऐतिहासिक उपन्यास)
ान १९५०
           ११. मृगनयनी (ऐतिहासिक उपन्यास)
           १२. सोना (सामाजिक उपन्यास)
सा-
           १३ हंस मयूर (ऐतिहासिक नाइक)
र्माम
          १४. बाँस की फ़ाँस (सामाजिक नाटक)
रीच
          १५. पीले हाथ (सामाजिक नाटक)
ससे
          १६. लो भाई पंची लो (एकांकी)
जा
          १७. तोषी (कहानी-संग्रह)
          १८. पूर्व की ग्रोर (ऐतिहासिक नाटक)
   3848
          १६. केवट (सामाजिक नाटक)
पर
          २०. नील कण्ठ (सामाजिक नाटक)
वना
14
          २१. फूलों की वोली (ऐत्तिहासिक नाटक)
जी
          २२. कनेर (एकांक्री संग्रह)
          २३. सगुन (सामाजिक नाटक)
.88
          २४. जहाँदारशाह (ऐतिहासिक नाटक)
ायों
          २५. अमर बेल (सामाजिक उपन्यास)
  १६४२
62.
          २६. मंगल सूत्र (सामाजिक नाटक)
ची
          २७. खिलौने की खोंज (सामाजिक नाटक)
      CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri
```

१६५३ २८ बीरबल (ऐतिहासिक नाटक)

र् २६. ललितविक्रम (एतिहासिक नाटक)

१६५४ ३०. भुवनविक्रन (ऐतिहासिक उपन्यास)

१६५५ ३१. ग्रहिल्याबाई (ऐतिहासिक उपन्यास)

३२. शरएगगत (कहानी-संग्रह)

१९५६ ३३. निस्ता (सामाजिक नाटक)

३४. देखादेखी (सामाजिक नाटक)

१६५७ ३५ दबे पाँव (ग्रापबीती शिकारी कहानियाँ)

३६. श्रॅंगूठी का दाम कहानी-संग्रह)

३७. ग्रकवरपुर के ग्रमर वीर (ऐतिहासिक कहानियाँ)

३८. ऐतिहासिक कहानियाँ (कहानी-संग्रह)

३६. मेंढकी का ब्याह (व्यंगात्मक कहानियाँ)

४०. बुन्देलखण्ड के ल्येक-गीत

'शबनम', 'ग्राहत' ग्रौर 'लील कमल' उनकी ग्रप्रकाशित रचन हैं। 'फाँसी की रानी' पर १९५४ में उनको भारत-सरकार का २००० का पुरस्कार मिला था। 'मृगनयनी' पर तो ग्रनगिनती पुरस्कार मिं हैं।

इस विपुल साहित्य को देखकर सहज ही ग्रनुमान लगाया व सकता है कि वर्माजी ने यदि वे दस साल फार्म के चक्कर में न खों होते तो वे व म-से-कम २० पुस्तकों ग्रवश्य ही ग्रौर दे देते।

इस साहित्य-सृजन के साथ-साथ वर्माजी सिक्रय रूप से जनसें के कार्यों में भी बराबर भाग लेते रहे हैं। सन् १६२४ में १८२) से उन्हों एक कोग्रापरेटिव बेंक की स्थापना की थी, ६० हजार की तो ग्राजिसकी इसारत-ही-इमारत है। उसके ग्रन्तर्गत ६०० सिमितियाँ है जिनमें २८ लाख रुपया लगा हुग्रा है। इस बेंक के वे मैनेजिंगडायरेक्ट हैं। दलगत राजनीति से वे दूर तहते हैं। वैसे वे बारह वर्ष ते डिस्ट्रिक्टबोर्ड के चेयरमैन रहे हैं। ग्रारम्भ में उनका सम्बन्ध ग्रातंक СС-0. Митикьни Внаман Varanasi Collection. Digitized by evangoth

वादियों से रहा। उस बीच वे वरावर क्रान्तिकारियों की रुपये से सहायता करते रहे। ग्राहिसा को पहले भी वे एक तरकीव मानते थे ग्रीर
ग्राज भी ऐसा ही मानते हैं। उनका कहना है — "गाँघीजी के ग्राहिसातमक ग्रान्दोलन ने जनता को निर्भीक तो बनाया, परन्तु हमें सन् १६५७,
दयानन्द सरस्वती, रामकृष्णा परमहंस, विवेकानन्द, तिलक, गोंखले,
दादाभाई नौरोजी इत्यादि ग्रौर ग्रन्य ग्रातकवादियों के कार्यों को सामूहिक क्रूप से ध्यान में रखना चाहिए। सुभाष बोस ग्रौर ग्राजाद हिन्द
फौज तथा इंडियन नेवी के विद्रोह को भी नहीं भूलना चीहिए।"
वस्तुतः वे जनता के शौर्य ग्रौर पराक्रम में विश्वास रखते हैं, ग्रतः उन
की दृष्टि वड़ी व्यापक है। उन्होंने लिबरल दल, कांग्रेस ग्रौर ग्रन्य
पार्टियों की स्थिति का स्वतः ग्रनुभव करके ग्रपने को राजनीति से
ग्रलग कर लिया है। यह ग्रच्छा ही है। साहित्यिक को राजनीतिक दलदल में फूँसकर निराशा का ही सामला करना पड़ता है।

वर्माजी को भानव-स्वभाव का बड़ा ही ग्रंच्छा ज्ञान है। मनो-विज्ञान तथा नृतत्त्व-विज्ञान से कहीं ग्रधिक वकालत के पेशे ने उनको मानव-जीवन के ग्रध्ययन का ग्रवसर दिया है। 'ग्रपनी कहानी' में उन्ह ने लिखा है—''मुकदमों के दौरान में तरह-तरह के नर-नारी मेरे ग्रनुभव में ग्राये: सच्चरित्र दुश्चरित्र, ईमानदार-बेईमान, पीड़ित-शोषक, नम्र-ग्रहंकारी, ऊँचे-नीचे, 'परिश्रमी-मुफ़्तैखोरे, हँसने-हँसाने वाले, रोनी-सूरत वाले इत्यादि। ग्राये चलकर मैंने उनमें से ग्रधिकांश का उपयोग ग्रपने उपन्यास, नाटकों ग्रीर कहानियों में किया है।"

वे स्वभाव से सरलं विनम्र और संयमी हैं। ग्रत्यन्त नियमित जीवन बिताते हैं। सामान्य जनता की शक्ति में उनका ग्रदूट विश्वास है। शिकार ग्रादि के सिलसिले में उनका ग्रनुभव यह हुग्रा कि जिन्हें हम ग्रपढ़ गँवार कहते हैं उनमें मानवता का दिव्य रूप छिपा रहता है। ग्रपनी रचनाग्रों में इसीलिए निम्न वर्ग के प्रति उनकी गहरी वृन्दावनलाल वर्मा: व्यक्तित्व ग्रौर कृतित्व

२5

सहानू स्ति है। व्यक्तिगत जीवन में भी वे अपने साथियों को बड़े-से-बड़े आदिमयों से ऊँचा मानने हैं फिर चाहे वे गायनाचार्य उस्ताद आदिल खाँ हों, या गाड़ीवान विंदेश्वरी; शिकार का साथी दुर्जन कुम्हार हो या फार्म का चौकीदार चेन्दू। अपने धैर के नौकरों तक की प्रशंसा करते वे नहीं अघाते। जीवन और साहित्य में यह ईमानदारी वर्माजी की विशेषता है।

0

## २. ऐतिहासिक उपन्यास

वर्माजी ने दो प्रकार के उपन्यास लिखे हैं — ऐतिहासिक ग्रौर सामाजिक । इस ग्रध्याय में हम ऐतिहासिक उपन्यासों पर विचार करेंगे और अगले अध्याय में सामाजिक उपन्यासों पर । उनके ऐति-हासिक उपन्यास ये हैं–'गढ़ कुण्डार','विराटा की पद्मिनी', 'मुसाहिवजू', 'भाँसी की रानी लक्ष्मीबाई', 'कचनार', 'टूटे काँटे', 'माधवर्जी सिंधिया', 'मृगनयनी', 'भुवन-विक्रम' ग्रौर क्ष्यैहिल्याबाई'। 'मुसाहिबजू' ग्रौर 'ग्रहिल्याबाई' को छोड़कर शेष ग्राठ उपन्यास चार सौ से छः सौ पृष्ट तक हैं। इन उपन्यासों में 'फाँसी की रानी लक्ष्मीबाई', 'माधवजी सिंधिया' ग्रौर 'टूटे काँटे' विशाल राष्ट्रीय पृष्ठभूमि को लेकर लिखे गए हैं। रानी लक्ष्मीबाई ग्रंग्रेजों से लड़ी - स्वराज्य के लिए ग्रौर ग्रमन हो गई। माधवजी सिंधिया ने मुगलों के पतन-काल ग्रौर° ग्रंग्रेजों वे त्रागमन-काल के बीच भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय ऐक्य की भावन से पेशवा के साधारएा सैनिक की स्थिति में सारे देश में क्रान्ति की भावना का विस्तार किया। 'टूटै काँटें' का समय भी वही है,जो माधवर्ज सिंधिया का है, ग्रतः इसे भी साथ ही रखा है। इसमें भी मराठों ग्रौ मुसलमानों की मुठभेड़ और ग्रराजकता की भलक है। यद्या 'ग्रहिल्याबाई' भी मराठों के पारस्परिक कलह ग्रौरं दृष्टिकोएा क संकीर्णता के ऊपर ग्राधारित है तथापि इसमें न तो 'फाँसी की रानी का संघुर्ष है और न 'माधवजी सिधिया' और 'टूटे कुाँटे'-जैसा विशाष

पट। इन उपन्धासों में मराठा राज-शक्ति का प्रमुख भाग है; ग्रतः इन्हें मेराठों से सम्बन्धित कह सकते हैं। 'गढ़ कुण्डार', 'विराटा की पिंचनी' ग्रीरू 'मुसाहिबजू' का सीघा सम्बन्ध बुन्देलों से है। पहले में खंगारों के पतन, दूसरे में दाँगियों की वीरता ग्रीर तीसरे में स्वामि भक्त म्रामन्त के चरित्र की भलक है। 'मृगनयनी' का सम्बन्ध ग्वालियर से है और तोमर, गूजर तथा ग्रहीर जातियों के ऐक्य पर श्राधारित है। 'कचनार' धामोनी श्रीर सागर से सम्बद्ध है, श्रीर उसमें गोंड ग्रीर राजगोंडों के जीवन तथा गुसाई-जैसी लड़ाकू संन्यासी जाति के ग्रातंक का परिचय मिलता है। 'भुवन-विक्रम' इन सबसे ग्रलग उत्तर वैदिककालीन युग का चित्र उपस्थित करता है। केवल इसी उपन्यास में वर्माजी ने बुन्देलखण्ड को छोड़ा है ग्रीर दैवी ग्रापत्तियों से लड़ने वाले आर्यों के अनुशासित जीवन की भलक दी है। भाँसी, ग्वालियर, इन्दौर और सागर ये,सीमा-रेखाएँ हैं वर्माजी के उपन्यासों की घटनाग्रों की। दिल्ली, पंजाब, मालवा ग्रौर गुजरात का उल्लेख मुसलमान शासकों की क्रीड़ाभूमि होने से हुन्ना है। लेकिन वर्माजी ने कहीं भी पद-संचरण किया हो, किन्तु उनको ग्रात्मा बुन्देलखण्ड में ही

रही है।

वर्माजी ने ग्रपने इन ऐतिहासिक उपन्यासों में किंवदंतियों ग्रौर परम्पराग्रों का जी: भर कर उपयोग किया है। यह नहीं कि उन सबको ग्रांख मूँदकर ले लिया हो। नहीं, उनको इतिहास की कसौटी पर कसकर देखा है। इतिहास का गम्भीर ग्रध्ययन होने ग्रौर बुन्देलखण्डी जन-मानस का निकट का परिचय होने के कारण उनको ग्रपने पात्रों के गढ़ने में बड़ी सुविधा मिली है। ग्रपने ग्रास-पास के पात्रों को ऐतिहासिक व्यक्तियों का रूप देने में उन्हें कोई बाधा नहीं पड़ी। जैसे वे इतिहास को जीवन की प्रवहमान धारा में भिन्न समम्भने के लिए ग्रेयार ही न हों। कल्पनः का उपयोग वे करते हैं, पर उतना ही जितना आग में नमक; परन्तु उतने से ही उपन्यास में सरसता ग्रा जाती है। CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

7

वे जिस-किसी विषय पर लिखते हैं उससे सम्बन्धित इतिहास, परम्परा, लोक-कथा, लोक-गीत स्रादि के साथ तत्सम्बन्धी घटनास्रों स्रौर पात्रों की की की कि ने स्थान की की की हो-स्मि क्ष चप्पा-चप्पा घूमकर देख लेते हैं। न तो के इतिहास को साँख मूँदकर लेते हैं सौर क्ष्यरम्परास्रों की। युग की पिरिस्थित के सन्दर्भ में सम्भावना के स्राधार पर उपन्यास का भवन-निर्माण करना उनकी विशेषता है। इतिहास के प्रति इस सीमा तक सचाई का पालन ने करते हैं कि स्रच्छे-सच्छे इतिहासकार भी उनके स्रध्ययन पर स्राजी नहीं उठा पाते।

'गढ़ कुण्डार' को लें। यह उनका पृहला उपन्यास है। इस जपन्यास में लेखक ने खंगारों के पतन ग्रौर बुन्देलों के राज्या-धिकार का चित्र खींचा है। कुण्डार के गढ़ का ग्रधिपैति हुरमत-सिह खंगार है। उसका एक लड़का है नागदेव, ग्रौर एक लड़की लड़की है मानवती । वह चाहता है कि नागदेव की शादी सोहन-पाल बुन्देले की लड़की हेमवती से हो जाय । सोहनपाल अपने वड़े भाई से सन्तापित होकर धीर प्रधान के साथ कुण्डार गढ़ाधिपति की सहायता का ग्रभिलाषी होकर भरतपुर की गढ़ी में ठहरा है। नागदेव अपने मित्र ग्रग्निदेव पाण्डे के साथ भरतपुरा पहुँचता है। रात्रि के समय सहसा मुसलमानों का ग्राक्रमण होता है। उसमें नागदेव घायल होकर हेमवती की परिचर्या पाता है, जिससे उत्साहित होकर वह हूरी चन्देल के विश्वस्त ग्रर्जुन कुम्हार द्वारा प्रेम-पत्र, भी भेजता है, जो हरो चन्देल के हाथों होकर हुरमतसिंह पर पहुँच जाता है। नागदेव के बढ़ावे से सोहनपाल अपने पुत्र सहजेन्द्र ग्रौर पुत्री हेमवती तथा घीर प्रधान ग्रौर उसके पुत्र दिवाकर के साथ कुण्डार में ही एक मकान में आ ठहरते हैं। अब कथा कुण्डार में ही चलती है—तीन प्रेम-कथाओं में विभक्त होकर पहली ग्रग्निदत्त ग्रौर नागदेव की बहन मानवती की, जिसमें अग्निदत्त उसे धनुर्विद्या सिखारी-सिखाते प्रेम में लिप्त होता है दूसरी दिवाँकर श्रौर श्रग्निदत्त की बहुन तास की, जो तारा के लिए CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

अनुष्ठानार्थं केनेर का फूल ही नहीं लाकर देता, सर्प के काटने पर क विष को भी मुख से चूस लेता है ; ग्रीर तीसरी नागदेव ग्रीर हेम की । इन्त्रें पहली दोनीं कथाश्रों में प्रेमी-प्रेमिका एक-दूसरे के ह कोमल भाव रखते हैं, शिकिन तीसरी में प्रेमी खंगार श्रीर प्रेमि बुन्द्रेली है, जो जात्याभिमान में प्रेमी को तिरस्कृत करती है। उ मानवती का विवाह कुण्डार के मंत्री-पुत्र राजधर से हो जाता है। कथाएँ यों प्रेम का ऋजु पथ छोड़ने को बाध्य होती हैं। परिगाम ह होतर है कि शक्ति-दर्प में नागदेव मानवती के विवाह के दिन हेमन के अपहरण की चेष्टा करता है, पर दिवाकर के कारण असफल एवं है और ग्रन्निदत्त मानवती को भगा लाने के प्रयत्न में नागदेव हा पकड़ा जाकर निष्कासित होता है। भविष्य के संकट को लक्ष्य करें सोहनपाल ग्रंपने परिवार के साथ पँवार सामन्त पुण्यपाल का ग्राति बनता है। ग्रग्निदत्त भो वहाँ जा पहुँचता है। खंगारों से प्रतिशो लेने के लिये भूठे ही हेमवती की शादी का वचन देकर उन्हें छलं व मारने की योजना वनती है। दिवाकर इस घृणित योजना से विग प्रकट करने के कारए। देवरा की गढ़ी की काल कोठरी में डाल बि जाता है। विवाह के दिन खंगार शराब पीकर धुत्त हो जाते हैं। खंगां श्रीर बुन्देलों का युद्ध होता है, जिसमें श्रग्निदत्त मानवती तथा उस नवजात पुत्र की रक्षा करता हुआ पुण्यपाल के हाथों मारा जाता है दिवाकर ज़ारा की लेकर जंगल की ग्रोर चला जाता है। हेमवती शादी पुण्यपाल से हो जाती है और कुण्डार में सोहनपाल का राष्ट्र स्थापित हो जाता है। यह वर्माजी का पहला उपन्यास है, जिसमें उन्होंने बुन्देलला र

वर्तमान हिन्दू जनता में जो प्राचीन हिन्दुत्व (Classical Culture) अभी थोड़ा-बहुत शेष है उसकी रक्षा का बहुत-कुछ श्रेय वुन्देलों को ही 🕫 है। स्वामीजी नामूक एक पात्र ने राजपूतों की हुईशा पर कहा है — "तुम कभी किसी से लंड़ वैठते हो, कभी किसी को अपमानित करते हो। उद्य उधर हमारी आशा इधर-उधर भटकती फिरती है। क्या होगा, हे । हरे !" (पृष्ठ २७) । पूरे उपन्यास में ऊँच-नीच की भावना भरी है। द्धुन्देले न तो खंगारों का भोजन करते हैं ग्रौर न उनके साथ वे विवाह-व सम्बन्ध ही स्थापित करते हैं। इस देश के नाश का कारएा राजपूतों ह के अपने को एक-दूसरे से बढ़कर समक्तने में रहा है। यही कारएा है कि व मुसलमानों का संगठित होकर सामना नहीं कर सके। परस्पर लड़ने तं में ही शक्ति का ग्रपव्यय करते रहे हैं। ग्रग्निदत्त-जैसा ब्राह्मए। तक <sub>ति</sub> प्रेम की पावनता छोड़कर पैशाचिकता पर उतर स्राया भौर दिवाकर जो स्वयं जाति-पाँति को भुलाकर तारा से प्रेम करने लगा, खंगारों त का भोजन बुन्देलों के लिए ग्रस्पृश्य मात्रने लगा। मुसलमानों ने हमारी ए इसी कमजोरी का लाभ उठाकर हमारे मन्दिर तोड़े, धर्म-ग्रंथ जलाये ब्यौर हमारी संस्कृति क हत्या की । वर्माजो ने इसी बात की स्रोर संकेन किया है। बुन्देलों के प्रति वर्माजी के प्रेम का कारए। यही है कि सुसलमानों से उन्होंने जी-भरकर लोहा लिया।

'विराटा की पिद्मनी' का भी सम्वन्ध बुन्देलखण्ड से है । यह उपन्यास 'गढ़ कुण्डार' से भिन्न प्रकार का है। इसमें वर्माजी ने कल्पना-शक्ति से एक किंवदंती को उपन्यास का रूप दिया है। यह उनके सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों में है। इसमें क्षत्रियों की दाँगी जाति की वीरता का ग्राश्रय लिया गया है। इस जाति की कन्या कुमुद ही विराटा की पिद्मनी है, जो ग्रपने रूप-लावण्य के कारण दूर दूर तक विख्यात हो गई थी। वह रहने वाली तो थी पालर की, पर स्क बार मुसलमानों की मुठभेड़ के कारण ग्रा गई थी विराटा में; इंसलिए उसका नाम-पड़ गया 'विराटा की पिद्धानी' । यही इस उपन्यास की कथा का के हैं

लोग कुमुद को दुर्गा का अवतार मानते थे और वह भी कभी कभी ऐसा दोचती थी जैसे देवी का अवतार हो। उसके दो दावेदार किमी ऐसा दोचती थी जैसे देवी का अवतार हो। उसके दो दावेदार किमी एक राजा नायक सिंह और दूसरा कालपी का नवाव अलीम कि खाँ। राजा नायक सिंह के दो रानियाँ थीं — वड़ी रानी और छोटी रानी। इसके अतिरिक्त परिवार में दासी-पुत्र कुञ्जर सिंह भी था। बुढ़ापे में कामुकता का जबर ती बहो गया था। सनकी था ही। राम दयाल नामक अपने वासना-पूर्ति-सहायक स्वामि-भक्त नौकर से उसके कुमुद को प्राप्त करने की प्रेरणा पाई थी। राज्य का एक मन्त्री था जनार्दन, जो अत्यन्त चतुर और दूरदर्शी था और था अपने मन की कर्ण वाला। लोचन सिंह राजा का सेनापित था और हकी म आगा इला करने वाला राज-भक्त मुसलमान।

पालर पर श्रलीमर्दान की सेना का श्राक्रमण वृद्ध श्रौर विलाह राजा,नायकसिंह को भी उद्यत करता है कि लड़े। वह दिलीपना से दूर पहुँचकर स्नानार्थ श्राया हुग्रा है, पर लड़ने को जाता है। वह पर देवीसिंह नामक गरीब वर की वीरता से उसकी रक्षा होती है दिलीपनगर पहुँचकर राजा नायकसिंह स्वगंवासी होने को होते हैं देवीसिंह नजरों में चढ़ ही गया था। जनार्दन शर्मा की चालाकी उसे उत्तराधिकारी भी बना दिया जाता है। कुञ्जरसिंह विद्रोही है जाता है। ख़ोटी रानी रामदयाल की सहायता से श्रलोमर्दान को राह भेजकर अपनी श्रोर करती है । युद्ध होता है श्रौर सिंहगढ़ में रानी है श्रील हो जाता है श्रौर भागकर पहुँचता है विराटा।

इघर लोचनसिंह सिंहगढ़ को जीत लेता है। कुञ्जरसिंह विरार्ध में कुमद की ग्रोर ग्राकृष्ट होता है ग्रौर उसकी मन से ग्राराधना कर्ल है। गोमती, जो देवीसिंह की वाग्दत्ता थी ग्रौर लड़ाई के कार्र जिसका विवाह नहीं हो पाया था, कुमुद के साथ ही रहती है ह

ग्रलीमर्दान का दाँत ग्रव विराटा पर है। छोटी रानी, बड़ी रानी ग्रीर रामनगर का राजा उसके साथ हैं ही। देवीसिंह बुन्देल-लक्ष्मी की रक्षा के लिए विराटा की ग्रोर चला। कुञ्जरिंसह कुमुद की रक्षा था ही। रामनगर देवीसिंह के हाथ ग्रा॰ ग्या ग्रीर भ्रमवश देवीसिंह, कालपी ग्रीर विराटा की मुठभेड़ हुई, जिसमें विराटा के दाँगी लड़ते लड़ते मारे गए, कुख रसिंह ने वीरगित पाई ग्रीर छोटी रानी भी चल बसी। ग्रलीमर्दीन तथा देवीसिंह में सन्धि हो गई।

î

टी

4.

ाने था

इस उपन्यास के मूल में नारी ही प्रधान है। 'गढ़ कुण्डार' में रने हिमवती थी, तो यहाँ कुमुद है। वहाँ जात्याभिमान के कारए। पार-स्परिक युद्ध का प्राधान्य है, यहाँ विलास-वासन्ता मुगल-प्रतिद्वंद्विता में वं वदल गई है। हेमवती में रूप हो प्रधान था, पर कुमुद में दैवी गुर्गों का भी समावेश है। उधर 'गढ़ कुण्डार' में ग्रग्निदत्त-मानवती ग्रौर द्विवांकर-तारा के थुग्म थे, इधर कुमुद के साथ गोमती है जिसका होने वाला पित देवी।सह राज्य-प्राप्ति के मद में उसे भूल-सा गया है, वैसे ही जैसे शापग्रस्त राजा दुष्यन्त शकुन्तला को भूल गया था। मानवती, तारा ग्रौर हेमवती में कोई भी गोमती ी भाँति रामदयाल-जैसे पतित व्यक्ति की चालों का शिकार नहीं होती। यद्यपि केन्द्र तो हैमवती है, पर प्रेम की पावनता ग्रीर व्रत-निष्ठा में तीरा ही कुमुद की समता कर सकती है। इन दोनों के प्रेमी, दिवाकर और कुञ्जर भी शारीरिकता के स्पर्श से रहित उच्चै प्रेम के अनुयायी हैं। 'गढ़ कुण्डार' में मुसलमानों का श्राक्रमण नाम-मात्र को था, जब कि इसमें वहीं प्रमुख है। बुन्देलों ग्रौर खंगारों का जाति-विरोध गढ़-कुण्डार में है। यहाँ बुन्देले-बुन्देले परस्पर टकराये हैं। राज्य लिप्सा में ग्रौर कूटनीति में रानी भी भाग लेने लगी है। देवीसिंह और लोक्वनसिंह की वीरता बुन्देलों में स्मरणीय है तो दाँगियी का बलिदान और कुङ्गर का सूक आत्म विसर्जेन भी कम प्रभावोत्पादक नहीं है। CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

'मुसाहिबंजू' बुन्देलों से सम्बन्धित तीसरा उपन्यास है। दिला राज्यान्तर्गत केल्या के जागीरदार मुसाहिब दलीपसिंह राजा के ग्रत्का प्रिय ग्रौर विश्वास-पात्र आगीरदार हैं। सामन्त-युग की समाप्ति के चित्र इसमें दिया गया है दें नायक दलीप सिंह उदार ग्रौर हठी प्रकृति का है। वह शिकार में ग्रपनी जान बचाने वाले पूरन मेहतर को ग्रक्त गले का हार पुरस्कार में देता है। जब उसका वाप रमू श्राहचर्य के ग्रवाक् रह जाता है तब वह कहता है कि ग्राज से यह मेरे वेटे के वर्य बर है। सैनिकों ग्रौर सेवकों की ग्रावभगत में दलीपसिंह की चरखारी वाली रानी के सब गहने विक जाते हैं। एक दिन जब दितया की रानी एक उसत्व में उन्हें निमन्त्रित करती हैं तो चरखारी वाली सिक्क सिसककर रो पड़ती है। रमू ग्रौर पूरन को ग्रपनी रानी की यह दब सह्य नहीं होती ग्रौर वे डाका डालकर रानी को ग्राभूषणा लाकर के हैं। बहाना बनाते हैं कि खण्डहर में मिले। ग्रन्त में राजा पर पुत्रार के जाती है ग्रौर दलीपसिंह राज्य छोड़कर चल देते हैं, पर कोतवाल के चतुराई से राजा ग्रौर दलीप दोनों फिर एक हो जाते हैं।

इस उपन्यास का समय १८वीं शताब्दी का ग्रन्तिम काल है इसकी कथा 'गढ़ कुण्डार' या 'विराटा को पाद्मनी' की भाँति नह विस्तृत है ग्रौर न पेचीदा। यहाँ प्रम का भी कोई ऐसा पुष्ट ग्राष्ट्र नहीं है मुसाहिब की चरखारी वाली पत्नी की पति-भोक्त का उज्ले रूप देखने को ग्रवश्य मिलता है। लल्ली ग्रौर साहूकार की लड़ सुभद्रा का प्रेमालाप का ग्राभास भी है; लेकिन वह किसी परिपल वस्था को नहीं पहुँचता। दल्ला प्रसिह-का ग्रपने स्वामिभक्त नौकरों लिए राज्य छोड़कर चल देना जितना प्रशसनीय है उतना ही उस सेवकों की स्वामि-भक्ति भी उल्लेखनीय है। इसम सामन्तो के ग्राष्ट्र सेवकों की स्वामि-भक्ति भी उल्लेखनीय है। इसम सामन्तो के ग्राष्ट्र विवालियेपन की ग्रोर भी संकेत है। घर में चीनी तक के लिए जे बेचने की नौबत ग्रां जाना ग्रौर फिर भी शिकार तथा शान-शौक कमी न होना ग्राज तक सामन्तों की ग्रादत में ग्रुमार है। लेकि सिन्ध्या की सेना के ग्राक्रमण का समाचार सनकर दलीप रिट-०. Митикьни Вһаша Varanasi Collection. Digitized by अсапдот

ग्रपमान को भूलकर वापस लौट़ ग्राता है। यह उसके चरित्र•का उज्ज्वल पक्ष है।

7

7

पने

-

₹.

ारी

नि

**1** 

व

दे

ध

Ħ

इंग

19

à

H

धि

'फ्रांसी की रानी लक्ष्मोबाई' वर्माजी का चौथा ऐतिहासिक उपन्यास है। इस उपन्यास की लिखकर वर्माजी ने ऐतिहासिक उपन्यास-लेखन का ग्रादशं उपस्थित किया है। भाँसी की रानी के बारे में एक-एक तथ्य की खोज करके यह प्रतिपादित किया गया है कि भाँमी क्री रानी स्वैराज्य के लिए लड़ी। वर्माजी ने इस उपन्यास में सभी बातें ऐतिहासिक रखी हैं ग्रीर पात्रों, घटनाग्रों, स्थानों का यथार्थ स्वरूप प्रस्तुत किया है, ग्रत: उपन्यास में 'गढ़ कुण्डार' या 'विराटा को पिंद्यनी -जैसो सरलता नहीं है। पूर्वा के में तो भाँसी की रानी के व वपन ग्रीर विवाह तक ऐतिहामिक विवरणों से पाठक को वड़े घेंगें से निवटना पड़ता है, लेकिन उत्तराई में गित तीव हो जाती है। उसके बाद तो युद्ध प्रौर युद्ध को तैयारी में ही क्षण क्षण वीतने लगता है। भाँसो की रानी लक्ष्मीबाई के सम्बन्ध में ऐसी कोई वात नहीं, जो लेखक ने न लिखी हो। रानी बाजीराव पेशवा द्वितीय) के कृपा-पात्र मोरो पन्त की पत्री थी ग्रौर बिठूर में पेशवा के साथ ही रहती थी। भारतीय वीरांगनाग्रों के चरित्र का ज्वलन्त ग्रादर्श उसमें मूर्त हुगा था । क्रती-मलंखम्भ, घोड़े की सवारी, तलवार चलाना ग्रादि पुरुषोचित कार्यों में उसकी गहरी रुचि थी। भाँसी में गंगाधर राव के साथ विवाहित होकर ग्राने पर भो उसका यह क्रम दूटा नहीं। इसके साथ राज्य-प्रवन्य में उस्ते हाथ बँटाना भी शुरू कर दिया। गंगाधर राव के देहान्त के बाद १ वर्ष की रीनी ने भाँसी का प्रबन्ध अपने हाथ में लिया। ग्रंग्रेजों का दाँत भाँसी पर था। उसने तात्या ग्रौर नाना की सहायता से देश की दशा का ग्रध्ययन किया ग्रौर स्त्रियों

को सहायक दुकड़ी को लेकर भ्रंग्रेजों के दाँत खट्टे कर दिए।

यदि नवाब भ्रलीवहादुर भ्रौर उसका नौकूर पीरभ्रली षड्यन्त्र

न करते, तो रानी भ्रंग्रेजों से कभी हारती नहीं। देश का यह दुर्भाग्य

रहा है कि भ्रलीवहादुर-जैसे लोगों ने व्यक्तिगृत शत्रुता के लिए देश

को बेचा है। जागीर के लोभ में पीरग्रली ने रानी की सब तैयाहि की भेद जनरल रोज को दिया, जिस्से रानी को ग्रपनी प्यारी मह छोड़कर कम्लपी जाना ९ड़ा। रानी ग्रपनी पीठ से दत्तक पुत्र दामोह राव को बाँघे हुए खानाबीदोश जीवन के लिए निकल पड़ी। कालां में रात्र साहब को समभाया, पर भंग की भोंक में उसकी समभ में आया। सेना भी 'यथा राजा तथा प्रजा' के अनुसार विलास में हूं थी। यदि रानी को ही प्रधान सेनापति वनाया गया होता तो काल से ही युद्ध का पासा पलट जाता। वहाँ से ग्वालियर पहुँचकर भी ए साहब ने वही विलास ग्रौर ठाठ-वाट का जीवन रखा। रानो हं भावना न समभी। सब हो जायगा बाई साहव' की टेक पकड़ेह राव साहव ग्रपने को राजा सिद्ध करने में लगे रहे; रानी की भा सैनिक बनकरे अंग्रे जें से लड़ने और उनकी चाल को विफल करते नहीं। परिसाम यह हुग्रा कि रानी को ग्रकेले ही ग्वालियर के किले बाहर युद्ध करना पड़ा—क्योंकि ग्वालियंर की सेना राव साहवं रंग-ढंग देखकर विमुख हो गई थी। ग्रन्त में रानी को ग्रंग्रेजों पिस्तौल से घायल होना पड़ा। मरते समय रानी ने कहा कि उस लाश अंग्रेजों के हाथ न पड़े।

 1

लां

व

बेचकर सेना की सामग्री जुटाती है। ग्रन्य उपन्यासों की नायिकाओं की भाँति उसके जीवन में प्रेम-प्रेरक तत्व नहीं, देश-प्रेम ही उसका लक्ष्य है। रघुनाथसिंह-मुन्दर, तात्या-जुहीबाई, खुदाबर्खी-मोतीवाई, गौसखाँ-सुन्दर, परस्पर एक-दूसरे के प्रति प्रेम की भावना रखते हैं, पर उन्हें दुर्गास्वरूपा रानी लक्ष्मीबाई के उद्देश की खातिर चुपचि ही विलदान हो जाना पड़ता है। यहाँ तक कि सुन्दर दूल्हाजू की उच्छक्कलता पर सीचती है-"दो जूते मुँह पर न लगा पाये। बड़ा सरदार वना फिरता है। मेरे स्त्रीत्व को दुर्बल समक्ता !" ऐसा प्रभाव था रानी का। जैसे सवको उसने देश-प्रेम का दीवाना बना दिया हो। हे हु भौ पुरन भलकारी, कोरी-दम्पति और बख्शी-दम्पति की अलग ही भूमिका है। इन सबके मन को जानकर भी रानी निर्विकार भाव से युद्ध के ने लिए सन्नद्ध रहती है। यों नारायण शास्त्री ग्रीर छोटी का-युग्म भी है, जो सबसे ग्रलग है। वह तान्त्रिक जीवन का चित्र प्रस्तुत करता है ग्रौर धर्म का खोखलाप्नन भी बताता है।

भाँसी की रानी लक्ष्माबाई के त्याग एवं साहस पर ग्राश्चर्य ग्रौर स युद्ध-कौशल पर गर्व होता है तो उसके स्त्री पुरुष-सहायकों की स्वामि-भिक्त ग्रौर विलदान पर रोमांच। कोई ऐसी जाति नहीं जो रानी के लिए मर-मिटने को प्रस्तुत न हो। श्रौर तो श्रौर, गुलमुहम्मेद श्रौर म वरहा मुद्दीन-जैसे पठान भी उसके लिए प्रागोत्सर्ग कर देते हैं। रानी में न्दा भी इनके प्रति ग्रपार प्रेम है। कला ग्रौर संस्कृति के प्रति भी रानी में अनुराग है। लेकिन देश से ग्रंग्रेजीं को निकालना ही सुख-समृद्धि का न कारण होगा, यह उसका हढ़ विश्वास है। इसीके लिए उसने अपने जीवन को शुचिता के तेज से तपाकर वीरता की वेदी पर निछाकर कर दिया।

'कचनार' लेखक की ग्रमरकण्टक-यात्रा की देन है। ग्रमरकण्टक के के जिस पुठार से नर्मदा नदी निकली है उस पर एक कुटिया के समक्ष लेखक ने एक सुन्दर नारी-मृति को देखा। वह तपस्विनी वेश में थी। CC-0. Mumbikshu Bhawan Varanasi Collection Digitized by edangouri

Yo

इस् से 'कज़नार' की प्रेरणा मिली। गोंडों या राजगोंडों के जीवन से सम्बन्धित इस उपन्यास में एक ऐसी जाति के रहन-सहन, रीति-रिवाज ग्राह्द का परिद्ध्य वर्माजी ने दिया है जिसन्पर सामान्यतया किसी की हिण्ट भी न जाती। वर्माजीम्के ग्रनुसार 'वे ग्रपने सहज, सरल स्वाभाविक ग्रौर प्रमोदमय जीवन द्वारा भारतीय संस्कृति को ग्रपने हढ़ ग्रौर पुष्ट हाथों की ग्रञ्जलियाँ भेंट किया करते थे। वे क्या फिर ऐसा नहीं कर सकते? मुक्तको तो ग्राशा है। 'कचनार' मेरी ग्रमरकण्टक-यात्रा का प्रतिविम्ब ग्रौर उस ग्राशा का प्रतीक है। इसमें भवाल संन्यासी केस, जिसमें विस्मृत घटना के स्मरण में मतभेद था, की घटना का सहारा भी लिया गया है ग्रौर 'सरस्वती' मा सक में पढ़ी एक ऐसी दुर्घटना का भी, जिसमें एक एम० ए० के छात्र के घोड़े से गिरने ग्रौर स्मृति ख्रो देने का उल्लेख हुग्रा था।''

इन सब के ग्राधार पर 'कचनार' का निर्माण हुग्रा है। 'कचनार' की क्रीड़ा-भूमि धामोनी है। जहां का गोंड राजा दलीपसिंह है। ग्रपनी करणावस्था में ग्रपने दूर के रिक्ते के छोटे भाई मानसिंह को ग्रपनी कटार के साथ, जैसा कि गोंडों में प्रचलित है, विवाह करने के लिए भेजता है। दलीपसिंह के मामा सोनेसाह राजगोंड बारात के प्रवन्धक हैं। रास्ते में ही मानसिंह ग्रौर नववधू कलावती एक-दूसरे के प्रति श्राकृष्ट हो उठते हैं। कुछ ही दिन बाद सागर की सेना से लड़कर लौटते समय दलीपसिंह घोड़े से गिर पड़ता है ग्रौर ग्रपनी स्मरण शक्त खो देता है। मानसिंह ग्रौर कलावती निकट-से-निकटतर होते जाते हैं ग्रौर दलीपसिंह की बीमारी बढ़ती जाती है। एक दिन मानसिंह उसे जहरीली जड़ी खिला देता है, जिससे वह तीव्र ज्वर में मर जाता

है। जब रमशान में उसे ले जाया जाता है, तब ग्रचानक ग्रांधी-पानी ग्राता है। लोग शव को चिता पर छोड़कर बचने को खड़े होते हैं कि पानी की शीतलता से शव की ग्रग्नि शान्त होकर उसमें चेतनता ग्राती

है। ज्ञघर से गुजरने वाले अचलपुरी गतेसाई उसको अपने साथ रखकर सुमन्तपुरी नाम देते हैं। उघर मानसिंह ही वासना कुलावहो तुक ही

वि थी शह

नह

ी थी। राजी कर में भा के दूस

> दिय हा-ग्रा ग्री

सिं विष् वह श्री

है की सि

पत्न गिव

चा

नहीं, कचनार, लिलना ग्रौर ग्रपने मित्र डरू ग्रहीर की स्त्री मन्ना तक विस्तार पाना चाहनी है। कचनार ग्रौर लिलना कलाववी की बाँदियाँ थीं, जिनमें कचनिर के प्रति दलीप का ग्राकर्ष ए था, पर कचनार की शर्त थी कि विवाह ही उन दोनों को मिला सकता है। लिलता चंचल थी। गोंडों में दािमयों के साथ शरीर-सम्बन्ध की जो प्रथा थी, वह रानी की जानकारी में ही उसकी स्वीकृति से सम्भव थी। ग्रतः कलावती ने लिलता को तो मानिसह से मिला दिया, पर कचनार भागकर ग्रचलपुरी के ग्रखाड़े में कंचनपुरी वनकर ग्रा गई। सुमन्तपुरी के रूप में दलीपिसह पहले से ही था। दोनो के पूर्व संस्कारों ने एक-दूसरे को खींचा, पर ग्रचलपुरी ने वास्तिवक रहस्य को प्रकट न होने दिया ग्रौर ग्रन्त में जब धामोनी पर ग्राक्रमण हुग्रा ग्रौर मानिसह हारा तब दलोपिसह के भी चोट लगी ग्रौर उसकी पूर्व स्मृति लौट ग्राई। कचनार उसे मिल गई ग्रौर मानिसह तथा कलावती पाँच गाँव ग्रौर एक गढ़ी प्राप्त करके धामोनो से बाहर हो गए।

कचनार इस उपन्यास का केन्द्रविन्दु है, जिस पर नायक दलीपसिंह, मानसिंह ग्रीर गोसाई ग्रंचलपुरी तक मुग्ध हो जाते हैं। वह
विषम परिस्थितियों में भी ग्रपने सतीत्व की रक्षा करती है। न केवल
वह मानसिंह से बचती है, वरन् ग्रंचलपुरी के ग्रंखाड़े में मण्टीलेपुरी
ग्रीर सुमन्तपुरी के रूप में दलीपसिंह से भी दूर रहती है। यह ग्रंद्यन्त
ग्रोजस्विनी ग्रौर दर्पमयी नारी चारित्रिक द्रढ़ता की ग्रमर छाप छोड़ती
है। 'विराटा की पिंचनी' की कुमुद की भाति वह ग्रन्त तक पिवत्रता
की रक्षा करती है। यह ग्रादर्श पात्र है। कलावती ग्रौर लिलता विलासिनी नारियाँ हैं। लिलता का बाँदी होना उसके चांचल्य को क्षम्य
बना सकते हैं। पर कलावती निश्चय ही कमजोर स्त्री है। डरू की
पत्नी मन्ना का चरित्र मध्यम कोटि का है। डरू ग्रौर मन्ना की प्रासंगिक कथा का समावेश दलीपसिंह के क्रोधी स्वभाव के पृरिचय ग्रौर
चारित्रिक पैरिवतंन के लिए ग्रावश्यक समभा गया। दूसरे उसके
СС-0. Митикьни Внашап Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

न्द्वारा यह भी बताया गया है कि किस प्रकार सामन्तों द्वारा सता। हुए वीर लोग डाकू बन् जाते थे। वे मराठा फीज में या पिडारियों वा शामिल हीकर ऊचे पद्भी पा जाते थे। गोसाइयों, मराठों भी ला पिंडारियों का वर्णन इतिहास-सम्मत है।

गय 'मृगनयनी', 'भाँसी की रानी' ग्रौर 'कचनार' तीनों वर्माजी के श्रष्ठ कृतियों की श्रृंखला में हैं। तीनों की श्रलग-श्रलग महत्ता है भाँसी की रानी स्वराज्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करती है, कचना कर सतीत्व की रक्षा की चेष्टा करती है ग्रौर मृगनयनी दाम्पत्य-जीवन क ग्रादर्श प्रस्तुत करतीं है। राई गाँव में गूजर की लड़की निनंहै। (मृगनयनी) अपनी सहेली लाखी के साथ रहती है। लाखी अकाल कर पीड़िता है ग्रीर निन्ती के परिवार में ही शरण पाती है। निन्ती कि भाई ग्रंटल से उसका प्रेम है। 'विराटा की पद्मिनी' की कुमुद की भारि निन्नी के रूप-लावण्य की सुगन्धि मालवा के सुलतान गयासुद्दीन त पहुँ पहुँचती है। वह पिल्ली ग्रौर पोटा नट-दम्पति को उसे फुसलाने हैं। लिए मेजता है। इघर बोधन पुजारी ग्वालियर के राजा मानिस्भी तोमर को शिकार के बहाने गाँव में लाता है। निन्नी एक अरने कहै, सींग पकड़कर ही पछाड़ देती है। मार्नीसह उसके रूप ग्री त्या पराक्रम पर मुग्ध होकर उससे शादी कर लेता है। निन्नी खालिय की रानी, हो जातं है। मानसिंह की ग्राठ रानियाँ पहले थीं, पर निल्ला (मृगनयनी) अपनी चारित्रिक विशेषता, के कारण मानिसिंह के आपना बना लेती है। राई में रह जाते हैं लाखी और अटल। वह बोधन, जो मानसिंह के तोमर-निन्नी गूजर लड़की के विवाह शास्त्र-सम्मत मानता है, अटल गूजर और लाखी अहीर लड़की के विवाह नहीं होने देता। उधर गयासुद्दीन के नट निन्नो के अभाव लाखां का हो प्राप्त करके अपना काम बनाना चाहते हैं। राई छूटा हो है स्रोर ग्रटल तथा लाखी नरवरगढ़ी पहुँचते हैं। नरवर् का कि

नवाज्यिकराओं सम्बोत्त हहैं अंबमयासुद्धेन उस्ताकर आक्रमण् करता है । न

रात के समय ग्राक्रमण से पहले ही नरवर से ग्रटल-लाखी के साथ वाहर निकलने के लिए किले के बाहर एक पेड़ से रस्सा बाँघते हैं। लाखी नटों की कबुषित मनोवृत्ति का परिचया पाकर रस्से को काट देती है। जगार हो जाती है ग्रीह नरवर का किला बच जाता है। गयासुद्दीन की पराजय हो जाती है। मानसिंह नरवर की जागीर ग्रटुल को देकर लाखी सहित उसे ग्वालियर लिवा लाता है।

दिल्ली काल्सुलत्तन सिकन्दर ग्वालियर पर कई बार श्राक्रमण करने पर भी मुँहकी खा चुका था। वह बदला लेना चाहता था। मानसिंह मृगनयनी के साथ कला ग्रीर संगीत की उन्नित में जुट जाता है। नरवर के किले का पूर्व स्वामी मानसिंह उस पर पुनः ग्रधिकार करने के प्रयत्न में वैजू गायक ग्रीर कला-चित्रकर्जी को जासूसी के लिए ग्रीर मानसिंह को छल से मारने के लिए श्रेजता हैं। वैजू तो मानसिंह के कला-प्रेम में कोई बुरा कार्यु नहीं कर पाता, पर कला विश्वयन्त्र में रत हो जाती है। वैजू नये नये राग रागिनियाँ निकालता है। मृगनयनी की प्रेरणा से मानसिंह कला के साथ-साथ कर्तृव्य का भी पालन करता है। मृगनयनी पूर्व रानियों की ईर्ष्या का केन्द्र बनती है, पर बड़ी रानी के लड़के को राजगद्दी का ग्रधिकारी मानकर ग्रपनी तैरयाग-वृत्ति का परिचय देती है।

श्रटल के गाँव में मानसिंह एक गढ़ी बनवा देता है,। सिकन्दर के समय ग्रटल ग्रौर लाखनी इस गढ़ी की रक्षा करते हुए सारे जाते हैं।

कला ग्रौर कर्तव्य के सन्तुलन में ही जीवन की सार्थकता के प्रतिक मानसिंह ग्रौर मृगनयनी इस उपान्यास के केन्द्र हैं। मृगनयनी संयम की साकार मूर्ति है। ग्रादर्श दाम्पत्य जीवन के लिए ना। रयों का ग्रादर्श होने की क्षमता मृगनयनी में है, जो पहली ग्राठ रानियों के होते हुए भी राजा का प्रेम प्राप्त करती है। वह चाहती तो विलास में कि सकती थीं, पर उसने राजा को कलापूर्ण जीवन बिताने की प्ररणा

दी, जिससे उसने सुन्दर महल वनवाये, वैजू द्वारः संगीत का विका "व कराया, कला द्वारा चित्र-कला को गति दी और स्वय नृत्य का मुह भव्य रूफ्अस्तुत किया भे उसके साथ ही सिकन्दर से लोहा लेते दर भी सहायता की। मालवा के गयांशुंदीन ग्रौर गुजरात के ववर्रा की तत्कालीन मुस्लिम शासकों की मनोवृत्ति के प्रदर्शन के लिए ग्रीको राजिंसह की संकीर्एाता के लिए रखा गया है। इस उपन्यास में प्रे का रूप संयत है –चाहे फिर वह मार्नासह मृगनधनी की हो या ग्रव लाखी का। निहालसिंह कला के प्रति ग्राकृष्ट होता है, पर वह के म्रिधिक बढ़ावा नहीं देती —राजिंसह की जासूस जो है। हाँ, मना राजिंसह की ही शरए में जाती है। बोधन शास्त्री वर्णाश्रम धर्म कि कट्टर हिमायती के रूप में श्रीर विजय जंगम विशुद्ध समाजशा की भूमिका में दिखाई देते हैं। मानसिंह की गरीबों को सेवा मी नि विजय-जंगम का श्रम पूजन तथा वर्णाश्रम-विरोध इस उपन्यास नि नवीनता है, जो अन्य ऐतिहासिक उपन्यासों में नहीं मिलता। मृ नयनी एक स्थान पर मानिमह को प्रायित की रक्षा के लिए उति। करती है। अतः हिंटकोएा की विशालता यहाँ भी वैसी हो जैसी 'फ्राँसी की रानी लक्ष्मोबाई' में, परन्तु यहाँ कता, युद्ध मी होते प्रेम की त्रिवेणो का संगम है जो अन्य उपन्योसों में इस हम खट नहीं है।

नहा ह।

'टूंदे काँटें' यद्यपि 'मृगनयनी' से पहले लिखा गया था में भी खुपा भी पहले था, लेकिन 'भाँसी की रानी लक्ष्मीबाई', 'कचनार' में भी भी पृगनयनी' में एक सशक्त नारी-चरित्र का तीन भिन्न-भिन्न रूपों के में विकास होता है; ग्रतः हमने क्रम कुछ बदल दिया है। वैसे इप जी नयास में ग्राम-जीवन की प्रधानता हो गई है। यों 'मृगनयनों की भी प्रारम्भ गाँव से होता है ग्रीर ग्राम्य जीवन का बड़ा ही सजी सम चित्र उसमें है, पर इसमें वर्माजी की सामन्तवादी व्यवस्था के साम जनसाधारगा की ग्रीर विशेष ध्यान दिया है। लेखक के शब्दों जनसाधारगा की ग्रीर विशेष ध्यान दिया है। लेखक के शब्दों जनसाधारगा की ग्रीर विशेष ध्यान दिया है। लेखक के शब्दों पर टेंट-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

''वाजीराव का दिल्ली पर १७३७ में यकायक ऋपट्टा मारना, मुहम्मदशाह के दरवारी ग्रौर उनकी रंग-रेलियाँ, मीर हसन खाँ दरवारी की हेकड़ी, श्रौर गुण्डागीरी, निजामुल्भुल्क श्रौर सादत खाँ की महत्त्वाकांक्षाएँ ग्रौर ग्रपनी-ग्रुह्ननी स्वार्थ-सिद्धि के लिए नादिरशाह को उन दानों का न्योता, जाटों का उत्थानं, शासन की घोर अव्यवस्था हत्यादि प्रसंग तो इतिहास में कम-बढ़ ब्योरे के साथ मिले, परन्तू जनसाधारए की ग्रार्थिक स्थिति, जन-संस्कृति का उतार-चढाव ग्रौर जनम्मन की प्रगति का वर्गन-विश्लेषएा हाथ न पड़ा।" लेखक ने जिन ऐतिहासिक ग्रंथों से इस काल की सामग्री जुटाई है उनमें भी फुटकर सामग्री ही मिली है। सन्तों ग्रौर महात्माग्रों ने इस ग्रराज-कता के काल में जनता को जीवन-सवल दिया और भिक्त मार्ग का प्रितिपादन किया। नूरबाई के नारी-चरित्र की श्रद्भुत सृष्टि लेखक ने भारतीय भक्ति-माग ग्रोर उसकी सर्वज्ञन-सुलभ भावना को सिद्ध करने के लिए की है। इस उपन्यास का आरम्भ वुन्देलखण्ड के किसी स्थल से न होकर फतहपुर सीकरी से होता है, जहाँ मोहन और तोता दो जाट-युवक रहते हैं। रोनी मोहन की बहू है। गरीबी में दिन काटने वाले वे तीनों दाने-दाने के भिखारी बना दिये जाते हैं — मुहम्मदशाह के ढीले शासन के क्रूर हाकिमों द्वारा सब-कुछ छीन ले जाने पर घर में खट-पट होती है और मोहन पत्नी से विमुख होकर ग्राग्नरा में मुहम्मद शाह के मीर वस्शी की छावनी में दस रुपये पर सिपाही हो जाता है। फीरोजावाद ग्रौर एतमादपुर की लड्डाई में भराठों ग्रौर मुगलों की सेना की जो लूट-मार होती है उसमें मोहन वीरता दिखाता है ग्रौर मराठों के मुसलमान सैनिक शृवराती की रक्षा करता है । उसके वाद हर्षोन्मत्त मादत खाँ की एक महफिल, नूरबाई की गजलों और हि दी के गीतों की ध्वनि से गूँजती है, जिसमें मो न भी लीन हो जाता है। सादत खाँ प्रसन्न होकर नूरबाई को मुँह माँग्रा इनाम देना चहिता है तो नूरबाई इहम्मदशाह के दरबार में एक बार अपने संगीत का प्रदर्शन करन की

<sup>-</sup>CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

चिन

स

सुविधा चाहती है। इसी बीच वाजीराव हमला कर देता है। मुहम्मवह शाह बेखवर है। सम्रादत खाँ पहुँच नहीं पाता। मीर हसन खाँ-अपह शाह बेखवर है। सम्रादत खाँ पहुँच नहीं पाता। मीर हसन खाँ-अपह लोग उसकी ग्रोर से लाइने ग्राते हैं। वाजीराव के ताथ उसकी प्रेम न मस्तानी है, जो प्रेरक-शक्ति का काम करती है। हसन खाँ घार म होता है और बाजीराव नारनील होता हुआ अजमेर पहुँचता है। फत्र पुर सीकरी में समाचार ग्राता है कि मोहन मराठी ग्रीर शाही से को की मुठभेड़ में मारा गया, जविक वह वाजीराव द्वार पकड़ा जाक प्राप गुबराती का साथी होकर पूना जा पहुँचा था।

तोता रोनी को लेकर भरतपुर चला जाता है; क्योंकि क्रिया-माह के बाद ग्रीर कुछ करने को न था। वहाँ रानी उसे लूट मार कर्लूटे रुपया लाने , और गहने बनवाने के लिए कहती है, जैसा कि अन्य जामु

करते त्रहते हैं।

बारशाह ने नूरबाई की प्रशंसा सुनी तो उसे बुला लिया। सार खाँ ने टालमटोल की तो उसने उसे मीर बख्शी के पद से हटा दि ग्रीर तूरबाई को हरम में रख लिया।

मोहनलाल बरसात बीतने पर् शुबराती के साथ मराठी सेना साथ भूपाल तक जाता है, जहाँ से बाजीराव निजाम को राहीत दक्षिए। में जाना पड़ता है। अब होता है नादिरशाह का आक्रम निह ग्रौर उसे दिल्ली का दुर्भाग्य दीखता है। मोहन को घर जाने नात छुट्टी मिलती है। घर जाता है तो गाँव वाले भूत समऋते हैं। बेचा, प हारकर फिर दिल्ली को चल देता है। वहाँ से वह वर प्रदेश में जहात की सोचता है। मुहम्मदशाह नूरबाई को नादिरशाह को सौंपकर अस छुड़ाना चाहता है। नूरबाई नादिरशाह को दे दी जाती है पर वह पुर्वत्य वेष में बाँदी की सहायता से मोहनलाल के साथ ही हरम से निक्नल

पड़ती है। बहुत दूर भरतपुर ग्रौर मथुरा के निकट वे चिन्ताम दल नामक एक जाट के यहाँ ठहरते हैं १ लूट-मार उसका भी पेशा है जर रात को साराहों के ज्यानों खीन मुझ से झा हुई तो bigil यु ल प्र हु। भें शुबर्ग

विन्तामिन के घर लाया गया। नूरबाई, मोहनलाल ग्रौर शुबराती वहाँ से मथुरा-वृन्दावन जाते हैं ग्रौर बीच में लुटते हैं। शुवराती वहाँ से मथुरा-वृन्दावन जाते हैं ग्रौर बीच में लुटते हैं। शुवराती विम्थुरा छावनी में चला जाता है ग्रौर मोहन तथा नूरवाई वृन्दावन में रहने लगते हैं। वहीं यात्रा करूते-करते रोन्ध्र ग्रौर तोता मी पहुँचते हैं। नूरबाई रोनी को वड़ी वहन मानकर ग्रादर देती है ग्रौर तोता भाई का साथ नहीं छोड़ना चाहता। वाजीराव के निजाम की सेना को पराजित करने जाने पर मस्तानी को उसके भाई चिमना जी पराजित करने जाने पर मस्तानी को उसके भाई चिमना जी पराणि ग्रौह लड़के वाला जी द्वारा कैद कर लिया जाता है। इस चोट से वाजीराव मर जाता है ग्रौर उसकी खबर पाकर मस्तानी भी। मोहनलाल चिन्तामिन से बदला ले लेता है ग्रौर मथुरा के रास्ते में पूरे हुए जड़ाऊ जेवर ले ग्राता है, जिसे नूरबाई म्बजराज की भक्त— मिना में फेंक देती है ग्रौर नूरबाई की जगह वह सरूपा होकर सकती है।

पूरे उपन्यास में मोहन-नूर ाई, तोता-रोनी ग्रौर श्वराती को उभारा गया है। यों मुगलों, के विलास शान-शौकत, नादिरशाह के त्रियाचार ग्रौर मराठों की एक पद्धित तथा जाटों की लूट-मार का वशद वर्णन है, पर उसके भीतर से जनता का चारित्रिक ग्रौर तिक वल उभरकर उपर ग्राता है। नूरवाई भक्ति के ग्रावेश में विरशाह के वैभव को ठुकराती है ग्रौर ब्रज की, रज में खो तिते है। मस्तानी का ऐसा विकास तो नहीं है जैसा कि नूरबाई का ति, पर उसकी हल्की-सी भलक, ही मून पर छाप छोड़ती है। रोनी ठेठ हिता किसान स्त्री है, जिसका नैतिक स्तर चाहे हढ़ न हो, पर सिका व्यक्तित्व सजीव है। सामन्तवाद को मरएगासन्न स्थिति में विवासों से दलित जनता का दर्द तब मालूम होता है, जब कि विवासों वदनसिंह के एजेंट चिन्तामिन से उसके घर जाकर मोहनलाल किता है ग्रौर कहता कि बूजराज वह (वर्दनसिंह) नहीं है, हैजराज भगवान है। भगवान में ग्रद्रट विश्वास रखने वाली नूरबाई

कहती है कि कोई महल सजाता है, कोई मन्दिर सजाता है, पर म भा को सजाये बिना काम नहीं चल सकता। यो वर्माजी ने 'दूटे कार्ट'। श सामान्य जूनता के शौर्य को शक्तिमत्ता के साथ चित्रित किया वी ग्रौर नैतिकता की ग्राव ज बुलन्द की है। नूरवाई पावनता की पुनी मि प्रतिमा-सी है। अभिप्राय यह कि साधारण मुसलमान स्त्री-पुर दि भारतीयता को जीवन-प्राण मानते हैं।

'माधवजी सिंधिया' 'टूटे काँटे' के ग्रागे की कड़ी है। मुहम सन शाह के शासन-काल के बाद भारत में ग्रराजकता ग्रीर बढ़ी ग्रीर ग एक नई जाति देश को गुलाम बनाने को आ गई थी। "यह बात क फि युग की है जिसके लिए कहा जाता है कि मराठे ग्रौर जाट हल की तो ली से, सिख तलवार की घार से ग्रौर दिल्ली के सरदार बोतल को छल देव से इतिहास लिख रहे थे। और अंग्रेज उस समय क्या थे ? क्लाइ मुर के विचित्र रूपों के समन्वय- व्यवसाय, सिपाहीगीरी, भेड़ की ख उधेड़ने वाली राजनीतिज्ञता, वैईमानी, क्रूरता, घूर्तता।" ('माध्य सिन्धिया', पृ० ६)। ऐसे समय मे माधवजी ने एक स्वप्न देखा था ग वह यह कि समस्त विखरी हुई शक्तियों को ग्रंग्रे जों के विरुद्ध सगी कर देने का। 'भाँसी को रानी लक्ष्मी बाई' जो स्वराज के लिए ब श्रौर श्रंग्रेजों को भारत से निकालने का उसने जी-तोड़ श्रम कियाएक उसकी भूमिका, माधवजी ने ग्रपने व्यक्तित्व से तैयार की। वर्माज में इसे सन् १६४७ में पूरा भी कर लिया था, पर जिस वनवाड़ी की माघवजी का देहान्त हुम्रा ना उसे देखे विना वे इसे प्रकाशित कर्दश नहीं चाहते थे। सन् '५६ में उसे देखने के बाद ही उन्होंने इसे प्रकारियह सुन किया।

वर्माजो के ऐतिहासिक उपन्यासों में 'गढ़ कुण्डार', 'विराटा कि पद्मिनी', 'मुसाहिबजू' का सम्बन्ध बुन्देलों से है। इनका घटना-स भांसी के ग्रास-पार्र ही है। इत्म सामन्तों के पारस्पारक कलह मुंस्लम-प्रतिरोध साथ चलते हैं। 'भांसी का रानी' में, धीरे धीरे

मारतीय राष्ट्र की ग्रोर ग्रग्नसर होते हैं। रानी के जीवन में एक शक्ति की स्थापना करके उसे स्वराज के लिए लड़ने वाली ग्रमीर बीरांगना बना देते हैं। उसमें जनसाधारए का योग भी मनमाना मिलता है। 'मृगनयनी' में वे खुालियर की ब्रीर बढ़ते हैं ग्रीर ग्रब दिल्ली, मालवा, गुजरात से भी सम्बन्ध जुड़ता है ग्रौर ग्रायीवर्त्त की चिन्ता भी होती है। प्रथम तीन उपन्यासों में केवल कालपी के मुस्लिम म सरदार का ही प्रतिरोध करना पड़ता है। 'कचनार' में फिर उन्हें  $\overline{y}$  याद ग्राही है  $\stackrel{\circ}{-}$ ग्रपनी साहित्यिक यात्रा के प्रथम दिनों की ग्रीर वे ह फिर 'विरांटा की पद्मिनी'-जैसा ही वातावरएा उपस्थित करते हैं। लेकिन यहाँ पिंडारियों, मराठों ग्रौर गुसाइयों का योग होने से समस्त क देश का घ्यान खींचने वाले तत्त्व बने हैं। 'टूटे कांटे' से वे पतनकालीन मुगल-काल की फलक देना ग्रारम्भ करते हैं ग्रौर जनसाधारए के वित्रण द्वारा देश की ऐसी ग्रान्तरिक तसवीर पेश करते हैं, जिसका विकास के पृष्ठों में नहीं मिल्द्वी । 'माघवजी सिन्धिया' में उसी का विकास दिखाई देता है। यह 'काँसी की रानी' ग्रीर 'टूटे किंदि' से एक कदम ग्रागे है।

माधवजी सिंधिया इस उपन्यास का नायक है। उसका जीवन प्रक् सिपाही से ग्रारम्भ होता है ग्रौर ग्रन्त में पहुँचते-पहुँचते वह दिल्ली में पेशवाई भण्डा फहरा देता है। किस दशा में माधवजी को स्वराज्य की भावना लेकर काम करना पड़ता है उसका पता देश की तुत्कालीन दशा में लगता है। स्थिति यह थी कि दिल्ली पर नादिरशाह के बाद ग्रिम्स मदशाह ग्रब्दाली के हमले की तैयारी थी ग्रौर बादशाह सुरा-सुन्दरियों में मग्न था। मुगल-साम्राज्य में सफदरजंग, शिहाबुद्दीन, नजीबुद्दौला इत्यादि ग्रपनी-ग्रपनी छावनी वनाने में मस्त थे। राजपूतों स्वो घरेलू भगड़ों, व्यक्तिगत चरित्र की हीनताग्रों ग्रौर व्यक्तित्व-मग्नता की दूरदर्शी न बनने दिया। मराठों को राजपूत या शो विपद् या ग्रपने स्वरेलू भगड़ों, को हल करने का सहायक-मात्र समभते थे। मराठों भें

ब्राह्मण-अब्राह्मण की भावना और लूट-खसोट करके अपना घर मानी या जागीर प्राप्त करने की धुन थी। जाट अपनी खिचड़ी अलग कुन्न रहे थे। हैदराबाद में निजाम फिरंगियों के साथ था। गुसाई में छो कृतुबशाह के जम्हूरियत के हामी कठमुल्ले अपना प्रभुत्व मह्त-स्थरित करना चाहते थे। ऐसे समय माधवजी एक विशाल हा श्रित लेकर ग्रागे ग्राया। जब उसने देखा कि मराठों की स्वराज्य ग्री हिन्दू पद पादशाही की भावना का ग्रर्थ जनता की लूट-खसोट ग्रे सोना-चाँदी तथा जागीर है, तो उसका हृदय विकल हो उठा । इस या बाद दिल्ली की गृद्दी के लिए शिहाबुद्दीन और सफदरजंग या नर्ज भाँ के षड्यन्त्रें ने उसे ग्रीर भी सचेत किया। उसके बाद वह न ताराक्ष्य के बहकावे में ग्राया ग्रौर न मल्हारराव ग्रादि के । उसने विचार कि कि भारत के अदमलीय राजाओं और नवाबों को मिलाकर स्वरा के भादर्श को कार्यान्वित किया जाय, ताकि अंग्रेज बाहर खदेहें। सकें। वह भारत-भर की शक्तियों को संगठित करके भारतीय संख् की रक्षा के लिए कृतसंकल्प हुआ। वह हिन्दू नहीं, हिन्दू संस्कृति त्रा राज्य चाहता था। वह व्यक्ति टीपू से नहीं, टीपू की शक्ति से लि चाहता था। गन्ना बेगम भीर राने खाँ-जैसे मुसलमान उसके प्राग् देने को तत्पर हो गये। युद्ध में ग्रंग-भंग होने पर भी वह बग्ने देश को ग्रंग जों के विरुद्ध सजग करता रहा। इब्राहीम गार्दी ने नहीं भ्रनेक मुसलमानों ने भी उसका साथ दिया। उसने कल्पना कि जहाजी बेड़ा बनाकर फ्रांस-ब्रिटेन तक धावा बोला जायगा। दूरदर्शी, वीर, साहसी होने पर भी वह ग्रंपने को 'पटेल' ग्रर्थात् हैं ही कहता था, ग्रधिकारी नहीं। बेईमानों ग्रौर देश-द्रोहियों की रूप कोई जाति नहीं मानता । देश से सबको नीचे मानता है। भारी भ रानी लक्ष्मीबाई की स्वराज्य की कल्पना का यह भाष्यात्मक रूप उपन्यास में गन्ना बेगम श्रीर जवाहरसिंह की ही प्रेम-कथा है उन्ह सुंसान्त नहीं हो पाती, पर गन्ना 'दूटे काँटे' की नूरत्राई की भाव CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

क्रिक्ट अन्त वह वहां मुस्तकालाय ि पूर शागत ऐतिहासिक उपन्यांसी शी। २००० नी पवित्रता के सिंध बिलद्रात होकर माधवर्जी के चरित्र की ज्वल बना जाती है। मोधवजी के स्तिरिक्त अन्य पानों का शिहाब छोड़कर, कम ही विकास होता है। वस्तुत इसमें रेजिनीतिक ल-पुथल का ऐसा काल लिया है, जिसमें किसी एक पात्र पर श्रित कथा को बढ़ाया ही नहीं जा सकता। 'अहिल्याबाई' भी वर्माजी का मराठा जीवन से सम्बन्धित न्यास है १ 'आँसी की द्वानी लक्ष्मीवाई' ग्रौर 'माधवजी सिंधिया' भाति यह भी एक ग्रादर्श नारी का ग्रीपन्यासिक जीवन-चरित्र है। व्यवजी सिंधिया' की भाँति तत्कालीन परिस्थितियों की विषमता में प्रहिल्यावाई का चरित्रांकन हुआ है। उस समय चारों स्रोर गड़बड़ हुई थी। शासन और व्यवस्था के नाम पर घरेर श्रत्याचार हो थे। प्रजाजन—साधारण गृहस्थ, किसान, मजदूर—ग्रत्यन्त हीन क्या में सिसक रहे थे। उनका एक-मात्र सहारा धर्म - ग्रंधविश्वासों, वासों ग्रौर रूढ़ियों की जैकड़ में कसा जा रहा था। न्याय में न क थी, न विश्वास ; ऐसे काल में ग्रहिल्याबाई ने जो कुछ किया— वहुत किया—वह चिरस्मरग्गिय है।" (परिचय पृष्ठ १)। लेखक न शब्दों में 'ग्रहिल्याबाई' में चित्रित तत्कालीन परिस्थिति-पर का पड़ता है। यह देवी के रूप में जनता में पूजित रानी दस-बारह की ग्रायु में विधवा हुई। पति की उच्छृ क्लुलता, सही बयालीस-लीस वर्ष की ग्रवस्था में पुत्र-वियोग सहा, वासठ वर्ष की होने पर त्र नत्थू और उसके चार वर्ष बाद दामाद यशवन्तराव होलकर मृत्यु ग्रौर पुत्री मुक्ताबाई का सती होना देखना पड़ा। दूर के वी तुकोजीराव के पुत्र मल्हारराव पर उनका स्नेह था, पर भी उनको शान्ति न दी। , उन्होंने भारत-भर में मन्दिरों का श्निर्माण कराया, घाट बनवाये, शावड़ी बनवाये, भूखों भीर अपाहिजों के लिए अन्त-सक खोने

न्याय का पालन किया। इस उपन्यास में श्रहिल्याबाई का तिरेक्षार्य की श्रीयु के बाद की जीवन चित्रित है। उनकी दिनचर्या देखिये प नित्य सूर्योदय से पहले उठ बैठती थीं। स्नानादि के उपरान मो करतीं, फिर स्वाध्याय । फिर विद्वान् ब्राह्मणों से रामायण-महार इत्यादि की कथा सुनने का ऋम ग्राता। इसके बाद दीन-दिख्यां भिक्षा ग्रौर भोजन देतीं, तब वह भोजन करफे थोड़ी देर शयनों सं थीं। दरबार ग्रादि का काम तीसरे पहर से चलता था। वह, व ग्रा ग्राय होती थी सब प्रजा की भलाई में खर्च कर देती थीं। 1 5

कि भीर पूना के रामशास्त्री ग्रीर भाँसी की रानी लक्ष्मीवाई की भ्य

उसे बरावर् क्षूमा करती है। लेकिन वह घूर्त ग्रौर लुटेंग इस श्रीहिल्याबाई के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है श्रीर फिल्कर घृिं प्त कार्यों में लीन हैं। जाता है। वह रानी से रुपया लें लुटेरों का दल बनाना चाहता है—बहाना यह कि राज्य की सेना संगठित की जायगी। वह पहले ग्रानन्दी की ग्रोर ग्राकृष्ठभ् है, ग्रौर फिर सिन्दूरी की ग्रोर। सिन्दूरी गूँगी-बहरी थी, क्योंकिया की दुर्गा को उसने जीम काटकर चढ़ा दी थी। वह भट्टे इवर मेंत्र के साथ ग्राती है ग्रौर उसे महल में बड़े प्रयत्न से जगह मिली द है। ग्रहिल्याबाई को वह देवी ही मानती है ग्रौर कालाना हिए। बोलंने-सुनने भी लगती है। वह अपनी पवित्रता की रक्षा कर्त्।

मल्हारराव के प्रति उसका मोह है - उत्तराधिकार के कार्य ई

उसका महत्त्व इसंलिए है कि मल्हारराव की नीचता क फाश उसीके द्वारा होता है। न केवल ग्रहिल्या वरन् वह ग्रसर का भी नौकरानियों के बीच ग्रपमान करता है। मल्हारराव ने पर के साथ भी ज्यादती करने की चेष्टा की। लाख यत्न करतेता जब वह न माना तो उससे ग्रहिल्याबाई को घृगा हो गई र धिकारी का मीह चला गया, जीवन से निराशा हुई। सारा थी

अजन-पूजन ग्रंध-विश्वास जान पड़ा । पश्चात्ताप किया, ग्रीहत CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

भय निर्ण्य भी, "ये जितने भी ग्रन्ध-विश्वास हैं, सब व्यापक भय के दर्ण उत्पन्न हुए हैं। देवी को जीभ काटकर चढ़ाना, मुक्ति के नाम र पहाड़ी पर से विरंकर ग्रात्म-घात करना, वरगौन के ज़बूतरे, में ग्रीर फरसे का पूजन, देवता श्रों के सामने पशुग्रों का विलदान ते जाने कितने घोर कर्म धर्म के नाम पर किये जा रहे हैं।" विष्ठ १६७)। ग्रन्त में वह उस 'ऋत् मार्ग' का ग्रनुसरण करती है, तो संसार के लिए शाब्तत है। वर्माजी के इस उपन्यास के 'परिचय' ग्रहिल्या का जो जीवन-चरित्र दिया है, उसीका भाष्य उपन्यास । इसमें कथा का विकास नहीं, क्योंकि यह तिरेसठ वर्ष की ग्रहिल्या है का चित्र है, जिसमें ग्रनुभवी विचारक प्रधान है। हाँ, वर्माजी इसमें धर्म ग्रीर राजनीति पर ग्रुगानुकूल ग्रनेक बातों का समावेश विवय किया है। ग्रन्य पात्रों में भारमल सिन्दूरी अग्रीर मैं लहारराव वित्र ग्रीधक गहरे हैं।

'भुवन-विक्रम' उत्तर-वैदिककालीन उपन्यास है। स्रकाल की किंद्रिम में इस उपन्यास की कथा का विकास होता है। कथा की बार-भूमि ग्रयोध्या है। राज-परिवार में रोमक, रानी ममता ग्रौर में त्र भुवन तीन प्राणी हैं। नीलफिणिश नामक एक विदेशी शोषक है, जो दास-प्रथा का हिमायती है। उसकी एक पुत्री है हिमानी ।-तील-पिश्श का परिवार ग्रंग्रेजी परिवारों का प्रतिरूप कहा जा सकता है। हिमानी को ग्रपने धन ग्रौर रूप का ग्रुभिमान है। वह क्रूर है। कि दिन भुवन ग्रौर उसमें कृहा-सुनी हो जाती है। एक राजकुमार, सिरी धनिक-पुत्री। भगड़ा बढ़ता है -किंपजल नामक एक दास के तिप्र; जिसे हिमानी खेत में बुरी तरह मारती है। भुवन उसे छुड़ा ति है। दीर्घबाहु नामक एक सम्पन्न जमींदार है, जो हिमानी की होर ग्राकुष्ट होने के कारण नीलफिणिश का साथी है। मेघ पुराण-क्यी पुरोहित है, जो जादू-टोने ग्रुटैर ग्रन्थ-विश्वार में लोगों को घेरे ग्रहा है। °

अकाल को पाँच वर्ष बीत गए। रोमक ने अपने भाण्डार से अपने को अन्नादि वितरित किया, ममता का सब-कुछ चला गया, पर खाली होने पर भी पास तो रोज लगती है। जक्ता रोमक के लि हो गई। नीलफिंगिश, दीर्घबाहु, हिशानी मेघ सब का हाथ उसमें जा रह पद-च्युत हो गया। भुवन को नैमिषारण्य की सीमा पर। ग्राय ऋषि के भ्राश्रम में भेजा गया ग्रौर स्वयं राजा-रानी जनता के ग्राय जाने लगे। मार्ग में भुवन का परिचय-अयोध्या के लि श्रकालपीड़ित परिवार की कन्या गौरी से होता है, जो घौमा गूर में बुरे दिन काटने जाती है। कपिंजल वहाँ पहले से था और: भी योग-साधना से शूद्र होते हुए भी ऋषि की पदवी पा ली थी। भी योग-साधना करता है। ग्रंत में भुवन-विक्रम कहलाने का स्व कारी हो जाता है। ग्रपनी शिक्षा समाप्त करके वह घर लौब यह तथा वरुए। देव की कृपा से बारह वर्ष का ग्रकाल समाप्त होता भी रोमक ग्रौर ममता के प्रयत्न से जनता में विश्वास जाग्रत हो जि और दीर्घबाहु, मेघ, नीलफिए। तथा हिमानी ने षड्यन्त्र करके। वर को पद-च्युत किया, जिसका ध्यान भी उसे हो जाता है। ज समिति की बैठक में पुनः रोमक को राजा चुना जाता है। वि षड्यन्त्र करते हैं। हिमानी से विवाह के नाते अपने घर पर ही फिएाश सब की हत्या करना चाहता है। लेकिन गौरी नामक लड़की ने, जिसका परिचय भुवन से घौम्य के यहाँ जाते समय य था, बचा दिया। गुरु के कहने से कपिंजल दास के रूप में नी यहाँ काम करता था। गौरी रेवती के रूप में हिमानी की विश पात्र दासी हो गई थी। उससे भेद पाकर रोमक ने सब तैयारी ली और नीलफिएश पक्ष के आक्रामकों को अश्वशाला में बन्दी मरवा डाला। ग्रन्त में गौरी ग्रौर भुवन का विवाह हो गया।

इस उपन्यास में नारी-पात्रों में गौरी और हिमानी का एक से भिन्न रूप है, जो हो संस्कृतियों जी अतिका हैं विच्छा है। जो सो आप

में

क

f **'**3 युग की छाप बहुत ग्रधिक है। वस्तुतः उसे लिखा ही इसलिप्रू गया है। साम्यवाद का रूप क्या हो, यह इसका प्रतिपाद है। प्रजा के लिए राजा का ऋादर्श, विदेशी शक्तियों का जनता को अड़काना, जमींदार ग्रीर पुरोहित वर्ग कि उनके सार्थ मिलकर देशद्रोह जहाँ ग्रयोध्या की कथा का लक्ष्य है वहाँ घौम्य ऋषि का ग्राश्रम प्राचीन . गुरुकुलों का रूप स्पष्ट करता है। जहाँ शिष्य के ग्रहंकार के दमन के लिए गुरु उसके कन्छे पर वैंत का जुग्रा भी रख देता है। कपिजल वूद्र होर्ने पर भी तप से ऋषि हो जाता है। भुवन राजकुमार होने पर भी जैसा गुरु कहते हैं, वैसा ही करता है।

वर्माजी ने भूमि-समस्या को हल करने के लिये राज्य द्वारा अपनी समस्त भूमि किसानों में बँटवा दी है। गौरी श्रौर भुवन का मिलन व यह बताता है कि वर्गहीन समाज में बड़े-छोटे का बन्धन न रहेगा। वौम्य खेड़ा और उसके निवासियों का जीवन प्राकृतिक जीवन है, जिसमें कन्द-मूल-संग्रह ग्रौर पशु-चाररण जीविका के प्रमुख साधन हैं। वर्तमान युग की समस्याभ्रों का वास्तविक समाधान वर्माजी ने इस व उपन्यास द्वारा प्रस्तुत किया है।

## विशेषताएँ

वर्माजी के ऐतिहासिक उपन्यासों की सबसे बूड़ी विशेषता तो यह है कि वे जिस किसी व्यक्ति, घटना ग्रथवा स्थान के सम्बन्ध के में कोई बात लिखते हैं तो उसके सम्बन्ध में विख्यात ऐतिहासिक तथ्यों की पूरी जानकारी देते हैं। इस जानकारी में वे अपने स्वयं के मु अनुभव और रचना द्वारा रंग भी भरते हैं, जिससे वह चित्र बड़ा ही याकर्षक ग्रीर रंगीन हो जाता है। बिना पूरी जानकारी के वे कलम नहीं उठाते । उनके ऐतिहासिक उपन्यासों के प्रारम्भ में— विशेष रूप से, 'भाँसी की रानी लक्ष्मीबाई,' 'भाधवजी सिन्धिया', 'ग्रहिल्याबाई' ग्रादि में — इतिहास के स्रोतों का जो परिचय दिया है, उससे इस बात का आभास मिलता है कि वे कितने गहरे जंकर इतिहास

को देखते हैं। उनके उपन्यासों को पढ़कर सैकड़ों पुस्तकों के निश्वेकर का-सा अनुभव होता है। उन ऐतिहासिक उपन्यासों में वे कई सालों की घटनात्रों को भी जोड़की तत्कालीन चित्र को पूरा करते हैं। 'विकराज की पिदानी' और 'कचनार' में इसका ग्रन्छा समन्वय हुग्रा है। 'कपि नारे" में तो दैनंदिन जीवन की घटनाओं को भी इतिहास के कले गढ़ में सजा दिया गया है। इतिहास की हिण्ट से मराठों ग्रौर बुन्देलों से इतिहास पर उनका विशेष ग्रधिकार है। 'गढ़ कुण्डार', 'विराटा की पिंचनी' श्रौर 'मुसाहिब जू' में उन्होंने बुन्देलखण्ड की सामन्तकाली है। संस्कृति का बहुत ही सुन्दर दिग्दर्शन कराया है। 'फ्राँसी की रात कि 'माधवजी सिन्धिया' श्रौर 'ग्रहिल्याबाई' में मराठों की स्थिति। चित्रण है। 'दूटे काँटे' ग्रीर 'माधवजी सिन्धिया' में नादिरशाह ग्रे अहमदेशाह ग्रब्दाली के ग्राक्रमण के समय के भारत का चित्र है की 'मृगनयनी' में सुलतान सिकन्दर लोदी के शासन-काल में ग्वालियर तोमर के प्रतिरोध का ग्रीर 'भुवन-विक्रम' में उत्तरवैदिककाल समाज का चित्र है। बुन्देलखण्ड के चित्रण में उन्होंने एक-एक प्राप्त स्रोर गढ़ी का, मन्दिर स्रोर खण्डहर का, नदी स्रोर नाले का, जं पा स्रोर मैदान का, गाँव स्रोर नगर का सच्चा वर्गान किया है। है। वर्णन तव तक नहीं हो सकता जब तक कि लेखक को अपने वर्ष विषयं से सम्बान्धत भूगोल का ज्ञान न हो। भूगोल की प्रामाणि जानकारीं को वर्माजी स्वयं ऐतिहासिक उपन्यास-लेखक के लिए आ रयक मानते हैं, इसीलिए उन्होंने ग्रयने उपन्यासों के क्षेत्रों का पह भ्रमगा किया है। 'माधवजी सिन्धिया' यद्यपि सन् '४६ में पूरा छ गया था, पर जब तक उन्होंने वनवाड़ी की यात्रा नहीं कर ली, पूर तक उसे प्रकाशित नहीं किया ; ग्रौर इस प्रकार का अवसर विवि सन् १६५७ में ग्राकर । पुराने गजेटियरों ग्रीर पट्टे-परवानों, ग्रंगे मर ग्रीर मुसलमान इतिहास-लेखकों तथा कथक्कड़ों की कहानियों सा प्राधार पर वे स्थानों का भ्रमण करते हैं। कुण्डार के गढ़ का वर्ष वर CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

करते हुए वे लिखते हैं—"कुण्डार, जी वर्तमान भाँसी से उत्तर-पश्चिम की तरफ़ ३० मील की दूरी पर है, इस राज्य की समृद्ध-सम्पन्न राजधानी थी। कुण्डार का गढ़ अब भी अपनी प्राचीन शालीनता का पिरचय दे रहा है। बीहड़ जंगर्जी, घाटियों और पहाड़ों से आवृत यह गढ़ बहुत दिनों तक जुभौति को मुसलमानों की आग और तलक्ष्रों से बचाता रहा।" (पृष्ठ १)। "भाँसी के पूर्वोत्तर कोएा में विराटा की गढ़ी, जिसका अवशेष अब एक मंदिर-मात्र है, पच्चीस मील दूर की गढ़ी, जिसका अवशेष अब एक मंदिर-मात्र है, पच्चीस मील दूर की रामनगर और विराटा में कोस-भर का अन्तर है। दोनों बेतवा के किनारे पर भयंकर वन में छिपे हुए-से अर्ढ भग्नावस्था में अब भी पड़े हैं।" ('विराटा की पिंचनी', पृष्ठ १४३) १

'ग्रहिल्याबाई' में गौतमापुर का यह वर्णन देखिए—"चम्बल नदी के समीप गौतमापुर इन्दौर से उत्तर-पश्चिम में लगभग सोलह कोस की दूरी पर है, महेश्वर से लगभग छत्रीस कोस। इस पुर को उनकी सास गौतमाबाई ने बसाया था।" (पृष्ठ २३)। इस प्रकार कोई भी स्थान ग्राप लें, वर्माजी उसकी भौगोलिक सीमाग्रों का बावन तोले पाव रत्ती ज्ञान रखते हैं। यदि कहीं मंदिरों का प्रसंग आ जाय तो फिर देखिए ; वे उसका पूरा विवरण ही तुरन्त सामने रख देते हैं। "यहाँ के मन्दिर ग्रौर भी ग्रधिक विलक्षण थे। यहाँ खड़ी पहाड़ी को खेदकर भीतर चैत्य ग्रीर विहार बनाये गए थे, यहाँ तसमतल पहाड़ी सूमि काटकर गड्ढ़े में मन्दिर काट-तराशकर निर्माण किस्रे गए थे। गड्ढा बीस हाथ गहरा, सत्तर हाथ लुम्बा श्रौर वीस हाथ चौड़ा होगा। बीचो-बीच एक बड़ा मन्दिर श्रौर उसके चारों श्रोर सात छोटे छोटे। मन्दिर का नाम था चतुर्भुं ज धर्म राजेश्वर। मन्दिर के भीतर पूर्व की दिशा में विष्णु की चतुर्भुं ज मूर्ति थी ग्रौर गर्भगृह में ही विष्णु की मूर्ति के सामने महादेव की प्रतिमा ; मानो वैष्णव और शैव मतों का सामञ्जस्य किया गया हो।" (ग्रहिल्याबाई, पृष्ठ ६७)। सारांश यह, कि वे ऐतिहासिक भ्रौर भौगोलिक दोनों दृष्टियों से प्रत्येक वस्तु का सच्चा ग्रोर प्रामाग्गिक विवरगा देते हैं। CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

त उनके उपन्यासों की दूसरी विशेषता है बुन्देलखन्ड के प्रति जा प्रेम । इस पुस्तक के पहले अध्याय में हम यह वात लिख चुके हैं। बुन्देलखण्ड के गौरव करे मूर्त करने के लिए ही उन्होंने अपने उपना लिखे । 'गढ़ कुण्डार' में वे स्वामीजी के मुख से कहलवाते हैं—'के मक्षीहर, सुहावनी भूमि है, और कैसी दुर्दशा-प्रस्त है । जब तक कि क्षित्रय का एकछत्र राज्य यहाँ नहीं हुआ तब तक यह लित कु पृथ्वी यों ही छिन्त-भिन्न पड़ी रहेगी।'' (पृष्ठ ३१९) । 'काँसी की रालक्ष्मीबाई स्वयं कहती है— मैंने देख लिया है कि बुन्देलखण्ड पानीब देश है । इस पानी को बनाये रखने की आवश्यकता है ।'' (पृष्ठ ७५) और लेखक की मान्यता है—'यहाँ की जनता ने कभी किसी अत्याचा का शासन आसानी के साथ नहीं माना । स्वाभिमान को आघात पहुँ कि व्यक्ति ने सर उजया और हथियार हाथ में लिया । शायद भार का यही खण्ड एक ऐसा है जहाँ डाक्न को 'वागी' कहते हैं ।'' (वहं पृष्ठ २७४)।

('कचनार' पृष्ठ ७)। उन्हें पहाड़ के ढालों, नदी के ढीह और भर्रकों, भीलों और भरनों की धाराओं में अपूर्व आनन्द के दर्शन होते हैं। फूलों में उन्होंने 'हर पींगार' का बार-बार वर्णन किया है और ऋतुओं में बसन्त ऋतु का, जिसमें खेतों भें फसल सोना बनकर लहराने लगती है। वैसे उन्होंने न कोई ऋतु छोड़े है, और न दिन-रात का कोई कहर। उनके ऐतिहासिक उपन्यासों में प्रकृति अपने विविध रूपों में सुसज्जित होकर बैठी है।

दा

R

119

原河

ठब

हा

4 (

ă.

बुन्देलखण्ड के प्रेम का ही एक और उदाहरए यह है कि
तत्सम्बन्धी उपन्यासों में या तो वे बुन्देली वोली वाला पात्र रख देते
हैं या जन-साधारए से बात-चीत बुन्देली में ही करवाते हैं। 'गढ़
कुण्डार' का अर्जु न और 'फाँसी की रानी' की फलकारी ऐसे ही पात्र
हैं, जो बुन्देली में वोलते हैं। 'विराटा की क्यिनी' में कुञ्जर से
चरवाहा, 'मृगनयनी' में लाखी के गाँब की औरतें भी बुन्देली में बात
करती हैं। वैसे वृग्जी ने सर्वत्र बुन्देलखण्ड का ही रंग रखा है।
यहाँ तक कि 'टूटे काँटे' का मोहन तोता और रोनी से बना किसानपरिवार फतहपुर सीकरी और भरतपुर के पास रहता है, जो बज के
निकट है; पर उसकी वोली पर बुन्देली ही हावी है।
यपने ऐतिहासिक उपन्यासों में वर्माजी ने जिन पात्रों को उभारा

है वे सब साधारण कोटि के हैं। ग्रपने चित्र-वल ग्रीर पिरश्रम से वे ऊँचे उठते हैं। सामन्तों ग्रीर नवावों से सम्बन्ध रखते वाले इन उपन्यासों को ग्रीर कोई लिखता तो वह उनकी शान-शौकत ग्रीर उदारता को बढ़ावा दे सकता था। यों वर्माजी ने सामन्तों के प्रति किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया, उन्हें उनके सही रूप में ही सामने रखा है; लेकिन उनकी सहानुभूति ऐसे पात्रों के प्रति है, जो वास्तव में समाज में ग्रादर के पात्र हैं, पर सामाजिक वैषम्य के कारण जिनको ग्रादर नहीं मिलता। 'गढ़ कुण्डार' में पर राजा सोहनपाल के जुन्देला-परिवार को महत्त्व मिला है, न हुरमतिसह के खँगार-परिवार को। वहाँ तो तारा ग्रीर दिवाकर को ही उपर उठाया गया है। СС-0. Митикshu Bhawan Varanasi Collection Digitized by eGangotri

पुण्याल पँवार साधारण सरदार ग्रीर ग्रर्जुन कुम्हार के ऊपर भी लेखक की दृष्टि गई है। 'विराटा की पद्मिनी' में राजा नायकरिंह ग्रौर नवाक श्रलीमर्दान को स्थान पर दासी-पुत्र कु अरसिंह ग्रौर दाँगी-कन्या कुमुद ऊपर उठें हैं। 'मुसाहिय जू' में सामन्त की उदारता के बाजजूद पूरन और रसू महतरों का चित्र गहरा है। भाँसी की रानी लक्ष्मीबाई रानी भले ही हुई हो, पर है तो साधारण पेशवा सेवक मोरो पन्त की कन्या। ग्रहिल्यावाई भी चौंड़ी ग्राम के साधारण गृहस्थ मानिकोजी शिन्दे की पुत्री है। ये दोनों अपने गुणों से रानी बनती हैं। 'मगनयनी' स्वयं ऐसी गूजर-कन्या है, जिसको खाने के भी लाले थे। कचनार वासी है, 'टूटे काँटे' का मोहन एक दिख किसान भ्रौर नूरवाई एक वेश्या। माधवजी सिन्धिया भी एक सिपाही है भ्रौर 'भ्रुवन-विकस' की गौरी, भ्रनाथ लड़की है। ये नायिक नायिकाएँ तो साधारण हैं ही, साथ ही जैसा कि 'गढ़ कुण्डार' के सिलसिले में कहा गया है ; इनके साथ उभरने वाले पात्र भी साधारए हैं। 'भाँसी की रानी' में मोती, सुन्दर, मुन्दर, काशी, जुही, छोटी, मलकारी ग्रादि स्त्रियाँ ग्रौर पूरन, गौस खाँ, भाऊ वस्शी, खुदावस्य, जवाहरसिंह ग्रादि पुरुष, 'मृगनयनी' के लाखी, ग्रंटल, विजय जंगम, 'माधवजी सिंधिया' के राने खाँ, मान्यासिंह ग्रौर गन्ना बेगम, 'सुवन विक्रम' का कपिज्ल, तथा 'ग्रहिल्याबाई' की सिन्दूरी ग्रौर भोषत सभी पात्र ऐसे हैं जिनमें कुछ हरिजन हैं, कुछ दरिद्र हैं, कुछ वेश्याएँ हैं, कुछ समाज-तिरस्कृत। लैकिन इनको ऊपर रखकर लेखक ने जनवादी दृष्टिकोएा का परिचय दिया है।

इसके साथ-साथ उन्होंने सामान्य जातियों के रहन-सहन, रीर्ति रिवाज ग्रादि पर भी प्रकाश डाला है। बुन्देलखण्ड से सम्बन्धि उपन्यासों में तो त्यौहारों ग्रौर उत्सवों का चित्र है ही, 'कचनार ग्रौर, 'ग्रहिल्याबाई' में क्रमशः गोंडों भ्रौर सोंधिया-मोंधिया जातियों के लिकाह्मक्रिक्कार्यों भर्ज भी श्राह्म प्रकाश प्रकाश हिता है d'by eGangotri वर्माजी के ऐतिहासिक उंपन्यासों में मुसलमानों के प्रति कटुता का ग्राभास कुछ लोगों को हो सकता है, लेकिन इसमें वर्माजी का कोई दोष नहीं है ७वे इतिहास के साथ ग्रन्याय नहीं कर सकुते। जो इस देश में ग्राकर ग्रीर स्वर्गीय मुख भोगकर भी इसे ग्रपना न सममें, प्रत्युत उसकी प्राचीन संस्कृति को जान-बूभकर नष्ट करना चाहें उनके प्रति घृणा के ग्रतिरिक्त ग्रीर क्या होगा ? स्वयं शासन की स्थिति में ग्रत्याचार करने वाले ग्रीर ग्रंग्रे जों के ग्राने पर जागीरों ग्रीर नौक-रियों के लोभ में विक जाने वालों को कभी क्षमा नहीं किया जा सकता। वैसे 'गढ़ कुण्डार' का इब्नकरीम, 'भाँसी की रानी' के गौस खां, गुलमुहम्मद ग्रीर वरहामुद्दीन, 'माधवजी सिधिया' के राने खां, इब्राहीम गार्दी ग्रीर गन्ना वेगम तथा 'दूटे कांटे' का शुबराती ग्रीर नूरवाई-जैसे पात्र बरावर उनकी श्रद्धा-पाते रहे हैं। "

वर्माजी के ऐतिहासिक उपुन्त्रासों में नारियों को बहुत ऊँचा स्थान दिया गया है, । वे नारी को दुर्गा का ग्रवतार मानते हैं । एक बातचीत के सिलसिले में उन्होंने कहा था कि नारी की ग्रशक्तता कभी भी सहन नहीं हो सकती । इसीलिए उनकी नारियाँ वीर, साहसी, संयमी, कष्ट-सहिष्णु ग्रौर ग्रस्त्र-शस्त्र-संचालन-कुशला हैं । वे ग्रखण्ड सतीत्व की ज्वलन्त शिखाएँ हैं, ग्रौर दुराचारियों के छक्के छुड़ा देती हैं । कुमुद, भाँसी की रानी लक्ष्मीवाई, ग्रीहल्याताई, कचनार, मृगन्यनी, लाखी, गन्ना बेगम, नूरबाई, गौरा किसी को भी ले लीजिए सब देवीत्व के गुणों से भरपूर हैं ग्रौर शिकार ग्रौर युद्ध में पुरुषों के पीछे छोड़ जाती हैं । यही नहीं, हृत्य-संगीत में भी ये कुशला हैं । दूस शब्दों में वर्माजी कला ग्रौर युद्ध को सन्तुलित रूप में लेकर चलते हैं क्योंकि जीवन की पूर्णता दोनों के समन्वय में है ।

I,

त

10

अपने अन्य पात्रों में वर्माजी ने सश्री प्रकार के नमूने रखे हैं पुरुष पात्रों में यदि दिवाकर, कुञ्जर, लोचन्हींसह, देवीसिंह, मार्नासह माधवजी-जैसे प्रेमी और वीर हैं तो रामदयाल, अलीबहाबुर औ पीर्यूली-जैसे गिरे हुए भी हैं। नारी-पात्रों में देवोपम गुर्गों वाली पूर्वीलिलखित नारियों के ग्रतिरिक्त गोमती, लाखी, मन्ना, रोनी-जैसी उप सामान्य ग्रीर कलावती (कचनार), कला (मृगनयनीः) ग्रीर छोटी को रानी-जैसी पतित नारियाँ भी हैं।

क्यांजी के ऐतिहासिक उपन्यासों का मूल स्वर वीर रस का है। के ग्रतः उनमें युद्धों के ग्रत्यन्त सजीव वर्गान मिलते हैं। 'विराटा की हैं त पद्मिनी', 'भाँसी की रानी' श्रौर 'मृगनयनी' में विशेष रूप से श्रच्हें वर्द वर्णन मिलते हैं। उनके सभी उपन्यासों में कहीं-न-कहीं युद्धों का प्रसंग को म्रा ही जाता है। जहाँ ऐसा नहीं होता, वहाँ शिकार के वहाने ही का साहसिक वातावरण की संध्ि कर ली जाती है; क्योंकि वर्माजी के की पुरुष ग्रौर नारी-पात्रों में से ग्रधिकांश को तलवार ग्रौर बन्दुक नहीं चलाना म्राता है। जिल्ल वर्माजी युद्ध का वर्णन करते हैं तब ऐसा म्री लगता है जैसे हम वास्तव में वहाँ खड़े होकर तोपों का चलना, सैनिकों संय का भिड़ना, गोलों से गढ़ या गढ़ी के किसी हिस्से का गिरना, दुव्मन दूरे के सैनिकों का ग्रुँघेरे में चुपचाप किले को दीवारों पर चढ़ना ग्राहि भु देख रहे हों। 'भाँसी की रानी' का गोलाबारी का यह वर्णन देखिये-गो "ललिता ने स्वर में गाया—'जननी जनम दियो है तोखों बस ग्राजिह कर के लानें', गीत की समाप्ति हुई कि गौस ने तो परवाने को पलीत काँ छुग्राया । 'घनगरर्ज' ग्रौर उसकी छोटी बहनों ने इतनी जोर की गरा को की कि जमीन हिल गई। दक्षिएगी सिरे की सब बुर्ज़ों से एक-एक सा क्षरण के बाद बाढ़ दगनी शुरू हो गई। तोपों के भरने का उत्कृष्ट प्रवन्य था। एक तोपखाने की बाढ़ ग्रौर दूसरे की बाढ़ के दगने में थोड़ा ही ग्रन्तर रहता था। रोज के तोपखाने ने जवाब दिया, परन जवाब कमजोर था। गौस के तोपखाने ने ऐसी मार मारी कि रोष का दम फूल उठा। उसका दक्षिणी दस्ता नष्ट-भ्रष्ट हो गया। कुर्वभ्रद तोपखाने बन्द हो गए, परन्तु एक तोपख्यना कोलाहल कर रहा था। का समय लगभग दोपहर का था ।'' (पृष्ठ ३५८)। CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

युद्ध की इस पृष्ठभूमि ग्रौर मार्र-काट के वीच वर्माजी ने ग्रपने उपन्यासों में श्रुङ्गार-रस की भी बड़ी सुन्दर योजना की है। वस्तुती श्रुङ्गार-रस से वर्माजी के उपन्यासों का वीर-रस चमक उठा है। प्रेम के सहारे पात्रों की ग्रपना उत्सर्ग, करने में देर नहीं लगती। वर्माजी के उपन्यासों के मुख्य पात्रों में से ग्रधिकांश युद्ध-रत हैं, ग्रतः उन्हें प्रेमलाप के लिए समय नहीं। यदि वे किसी के प्रति ग्राकृष्ट भी होते हैं तो खुलकर प्रेम प्रकट नहीं कर पाते। वे कर्तव्य ग्रौर संयम की वेदी परव्यपने प्रम की निछावर कर देते हैं। 'गढ़ कुण्डार' के ग्रग्निदत्त को छोड़कर किसी ने अपने प्रेम के लिए प्रेयसी के परिवार की हत्या का षड्यन्त्र नहीं किया। 'विराटा की पिंचनी' में देवीसिंह को गोमती की ग्रोर देखने की फुरसत ही नहीं है, कुञ्जर ग्रौर कुमुद भी परस्पर नहीं खुल पाते; भाँसी की रानी के लिए तो प्रश्न ही नहीं उठता. ग्रीर न माधवजी सिंधिया ग्रीर ग्रहिल्याबाई के लिए। मगनयनी संयम की साक्षात् प्रतिमा है। उसकी सहैली लाखी भी ऐसी ही है। व (दूटे काँटे की नूरबाई भक्त है, कचनार में भी पावनता का पूट है; (भुवन-विक्रम' की गौरी भी शालीनता से दबी है। लेकिन रामदयाल-गोमती (विराटा की पद्मिनी), लल्ली-सुभद्रा (मुसाहिव जू), मानसिंह-क्लावती (कचनार), निहालसिंह-कला (मृगनयनी), तोता-रोनी (टूटे न काँटे) स्रौर दीर्घबाहु-हिमानी (भुवन-विक्रम) स्रादि का प्रेम साधारण कोटि का है। कुछ का वासना-चृप्ति की कोटि तक की भी है, जिससे क सामान्य पाठक के लिए युद्ध की शुष्कता कम होती है। "काँसी की हूरानी' के खुदाबख्श-मोती, जवाहर-मुन्दर, गौसर्खां-सुन्दर ग्रादि ग्रुग्म मुप्रपने मूक प्रेम के बल से ही वीर-गति पा जाते हैं। यो नारायरा वास्त्री और छोटी रानी का भी प्रसंग कम मनोरंजक नहीं है।

पितहासिक उपन्यासों की सफलता के लिए जिस अद्भुत तत्त्व की विश्वतिहासिक उपन्यासों की सफलता के लिए जिस अद्भुत तत्त्व की विश्वतिहासिक उपन्यासों का आकर्षमा बना रहता है। वर्माजी ने अपने ऐतिहासिक उपन्यासों

में इस तत्त्व का भी सफलता से ;समावेश किया है। भूत-प्रेत, सा संन्यासी, वेश बदले हुए पात्र इस ग्रद्भुत-तत्त्व की सृष्टि करते। 'गढ़ कुण्डार' के स्वामीजी और 'टूटे काँटे' के त्रिशूलानन्द हो संन्यासी हैं। 'कचनार' में उसके नायक दिलीपसिंह की स्मरण्य क् पहली चोट से लुप्त होना ग्रीर दूसरी से वापस ग्राना कचनार का 'कंचनपुरी' ग्रौर दिलीपसिंह का 'सुमन्तपुरी' के हा अचलपुरी के अखाड़े में बिना पहचाने वने रहना, 'विराटा की पि में कुमुद का एक साथ दैवी और मानवी-रूप भें रहेंना और के प्रेम का ऐसा विश्वास होना, 'टूटे काँटे' में मोहन के गाँव वालों का सो भूत समभना, 'ग्रहिल्याबाई' में सिन्दूरी द्वारा ग्राँत्रीजी की नक्के हैं पर ग्रपनी जीभ काटकर चढ़ाना, 'भुवन-विक्रम' में कपिजल माँच गौरी का दःय-दासी के रूप में नीलमिए फिएश के यहाँ एसन् ्रमादि भ्रद्भुत बाती का समावेश वर्माजी ने बड़े सुन्दर ढंग से विदि है। इसके ग्रतिरिक्त गोंडों, सिंधियों ग्रादि की प्रथाश्रों ने भी कौद्भिति हि को बनाए रखा है।

इस प्रकार वर्माजी हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक उपन्यास-विसे ते हैं। उनके उपन्यासों में यत्र-तत्र वर्णन लम्बे हो गए हैं, विशेष्की 'गढ़ कृण्डार' में। पर पहला उपन्यास होने के कारण हम उसे 'संग्नित्ता' मान सकते। 'काँसी की रानी', 'ग्रहिल्याबाई', 'माई विद्या मान सकते। 'काँसी की रानी', 'ग्रहिल्याबाई', 'माई विद्या मान सकते। 'काँसी की रानी', 'दूटे काँटे'—जैसी सरसती हित है। वर्माजी के ये सभी उपन्यास ऐसे काल के हैं जिसको वे भी समग्र रूप से ग्रात्मसात् किये बिना रह सकते थे ग्रीर न सरस्वित लिए मनचाहा उलट-फेर करके इतिहास की हत्या का कलक स्थि अपर ले सकते थे। कारण, यह काल बहुत पहले का नहीं ग्रीर ग्रीहल्याबाई का जो जीवन ही तिरेसठ साल के बाद का ग्राधी ग्रीहल्याबाई का जो जीवन ही तिरेसठ साल के बाद का ग्राधी ग्रातः उसके तो कार्य-कलाप ही दियें जा सकते थे।

## ° ३. सांमाजिक उपन्यामू

वर्माजी के सामाजिक रपन्यास हैं—'लगन', 'संगम', 'प्रत्यागत', प्रेम-की ऑट', "'कुण्डैली चक्र', 'कभी-न-कभी', 'ग्रचल मेरा कोई', रसोना' ग्रीर 'ग्रमर बेल'। इन उपन्यासों में से पहले तीन सन् '२७ क्के हैं, जब कि 'गढ़ कुण्डार' की रचना हुई थी; ग्रौर चौथे तथा माँचवें का रचना-काल 'विराटा की पद्मिनी' के ग्रास-पास का है — सन् '२८ का। यों इन पाँचों को 'गढ़ कुण्डार' ग्रीट 'विराटा की पद्मिनी'-कालीन उपन्यास कह सकते हैं। इनमें वही बुन्देलखण्ड के प्रति प्रेम है, जो दोनों ऐतिहासिक उपन्यासों में है। प्रकृति-वर्णन की हिष्ट से तो कोई अन्तर है ही नहीं। हाँ, कथा अवस्य आधुनिक जीवन सि ली गई है। 'लगन' में वुन्देलखण्ड के दो भरे-पूरे घर के किसानों की ग्रान-बान का चित्र है ग्रौर है बुन्देले युवक के प्रेम का ग्रादर्श। संगम' ग्रौर 'प्रत्यागत' का सम्बन्ध ऊँच-नीच की भावना से है। विशेष रूप से ब्राह्मण की दयनीय दशा का चित्र इसमें खींचा गया । पहले में गाँव के ब्राह्मएा द्वारा अन्तर्जातीय विवाह कर लेने से हित्पन्न परिस्थिति के प्रकाश में बुन्देल्खिंड के जीवन का ग्रंकन है प्रीर दूसरे में धार्मिक ग्रन्धविश्वासों का विरोध करने वाले युवक के खिलाफत-ग्रान्दोलन में बरबस मुसलमान बनाये जाने से उत्पन्न परि-स्थिति को ग्राधार बनाया गया है। 'प्रेम की भेंट' प्रेम के त्रिकोग् हीं छोटी सी कहानी है। 'कुण्डली चक्र' की पृष्ठ्यूमि में किसान हैं भीर जमींदार-वर्ग का उनसे संघर्ष दिखाया है। 'कभी-न-कभी' जिदूरों के जीवन से सम्बन्ध रखता है। 'ग्रचल मेरा कोई' में उच्च-

मध्यवर्ग और उच्चवर्ग की कलक है, प्रसंगान्तर से किसान यहाँ प्रपत्ते हैं। राजनीतिक आन्दोलन का स्पर्श भी है। इसका भी आधार है विकार का त्रिकोग़ ही है, पर वदले हुए रूप में। 'सोना' और 'अमर के को में श्रम की प्रतिष्ठा का समर्थन किया गया है। 'सोना' में उच्च पत्न और निम्नवर्ग दोनों हैं, तो 'अमर बेल' में भी। 'अमर बेल' नाथ श्रम-दान और सहयोग-समिति द्वारा गाँव को आदर्श वनाने जनव सुकाव है। यों वर्माजी के सामाजिक उपन्यासों में समाज के सिना वर्गों की भाँकी मिलती है। 'कभी-न कभी' के वाद के उपन्यासों दने किसान-मजदूर-संघर्ष और राजनीतिक आन्दोलनों की छाया महती होती गई है; जो स्वाभाविक है।

वर्माजी का पहला सामाजिक उपन्यास 'लगन' है। यह वड़ा रे सुगठित ग्रीर संस्कृ उपन्यास है। इसमें न तो कथा का पट लग्वा रे ग्रीर न पात्रों की ही संख्या ग्रिंघिक। कथा का सम्बन्ध दो खाते गाँ व बुन्देले किसानों से है। इन दीनों के पास तीन-तीन, चार-चारी, भेंसे हैं ग्रीर सब एक-दूसरे को लखपती समंभते हैं। राष्ट्र कथा मैथिलीशरण गुप्त की जन्म-भूमि चिरगाँव के पास थोड़ी दूर कर बेतवा के किनारे पर एक वजटा गाँव है, जहाँ शिवू माते ग्रीर अगैर अगिर प्याप्त दहेज सिले। बेतवा के दूसरे तट पर बरौल गाँव का बाकि माते ग्राप्ती एक-मात्र लड़की रामा के बड़ी होने पर शादी तय हैं ज देता है शिवू माते के यहाँ; ग्रीर वचन देता है दहेज में सौ भैंसे देन के लेकन है लाभी। भाँवरें पड़ने पर मुकर जाता है। शिवू ग्रीर बासर में इस पर गाली-गलौज होती है। बारात लौट ग्राती है।

बादल का बड़ा लड़का बतालो इस अपमान का बदला तेवर लिए रामा का पुनिन्दाह एक पड़ोस के गांव पहाड़ी के पन्नाला और कर देना चाहता है । पन्नालाल छैला है, उसकी दो पित्नयाँ मर है। उनके यहाँ उसका आना-जाना गुरू हो जाता है। उधर लि ९०-०. Mumukshu Bhawan-Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ग्रपने लड़के को भी शीघ्र सुन्दर-सी, बहू लाने का ग्रास्वासन देता है। क्षेवसिंह उदास रहता है। वह पिता से कह नहीं पाता कि वह रामी को ही चाहता है। वह बरौल जाता है। नदी के घाट के पास विननालाल को वह देखता है । बैसे ही नहीं, अपनी सखी सुभद्रा के ताथ स्नानार्थ ग्राई हुई रामा से मजाक करते हुए। उसका माश्रा उनकता है। ग्राशंका होती है कि रामा के पन्नालाल के हाथ पड़ जाने की। वह निश्चय करता है कि मैं रामा से ग्रवश्य मिलूँगा। वर्षा के ते हिनों में ऐक बार खिड़की से रामा उसे पहचानकर मिलने का ग्रवसर ती है। घोती के सहारे पीछे से अटारी में चढ़कर रामा से मिलने का म चलता है। लेकिन एक दिन पन्नालाल अभी वहीं होता है। वह हा है से ग्रटारी में जाता है। रात को चुपके से रामा को ग्रपना बनाने, वागैर उधर सदा की भाँति ग्राता है देवसिंह। राम्प्रदर्श दिन ग्रपनी मा के पास सोती है, क्योंकि ग्रटारी में पूजालाल को सुलाने की बात ित्ती, जो जिद करके पौर में सोया था। पन्नालाल और देवसिंह में वित्थम-गुत्था होती है। भेँद खुलता है। पन्नालाल को अपना-सा मुँह रिकर जाना पड़ता है। देवसिंह घायल होकर बरौल में ही रहता है अभीर रामा बेतवा तैरकर पहुँच जाती है वजटा। अन्त में शिवू माते वहीं मैंसें पुण्य करके हीरे-सी बहू को घर में रख लेते हैं ग्रीर बरौल बर्गकर देवसिंह से कहते हैं कि इस दशा में मैं भी यही करता। बादल य हैं ज की भैसें दे देता है। दोनों में मेल हो जाता है।

दो गाँवों की सीमा के भीतर इसकी कथा चलती है। पहाड़ी, जो बासरा गाँव है उसका पन्नालाल भी बरौल में ही अपना रूप प्रकट रता है। कथा का काल भी लम्बा नहीं है। देवसिंह का अन्तर्द्धन्द्व केर साहसिक वृक्ति दोनों ऐसी खूबी से अंकिन हुए हैं कि तथाकथित लागीविश्लेषएा-वेत्ता भी चिकत रह जायें। मूक्-अव से रामा की रहीन में लगा वह उसे प्राप्त करके छोडता है। उत्तकी भुजाएँ पन्ना-

, को पार करना उसके लिए वाएँ हाथ का खेल है। उधर वास्त बेताली भी बड़ा स्वाभिमानी है। जनवासे में शिवू की गालियाँ का वह रामा को वजटा नहीं भेजना चाहता; ग्रौर कहीं न-कहीं उ पुनर्विवाह कर देना चाहता है। बुग्देनखण्ड के पानी का परिचा ग्रीर बादल दोनों देते हैं — अपनी-अपनी हठ और अकड़ से। पना पढ़ा की कामुकता का पुरस्कार उसे उचित रूप में मिल जाता है। विश्व की वीरता इसमें हैं कि वह ग्रकेली वजटा पहुँच जाती है। जोपर बार पित हो चुका है, उसके ग्रभाव में वह हँसोड़ होने पर भी गही हो जाती है, यह सुभद्रा से हुई उसकी बातचीत से स्पष्ट होता लार उपन्यास में बेतवा का वर्णन ग्रत्यन्त सुन्दर है। विशेष रूप से उस ऋतु में उसकी नाना प्रकार की छटा दर्शनीय है। गंगा-दशहस के सार भ्रपनी काएन्य-पूर्ति के लिए-देवसिंह को पाने के लिए-पीपल की खोह में एक पिंडी उठाकर रखती है। यह बुन्देलखा आर सांस्कृतिक परम्परा का द्योतंक है। नारी-चरित्र का विकास स की बातचीत से होता है। प्रेम उपन्यास की मूल भावना है प्रकृति पृष्ठभूमि के रूप मे है और उसका सुन्दर रूप पाठक के प्रवि श्राता है। यह श्रादर्शवादी उपन्यास है, जो युवकों को कर्तवा भी होकर प्रेम करने की प्रेरणा देता है।

'संगम' दूसरा सामाजिक उपन्यास है। इसकी घटनाओं परि ताना-ताना भाँसी के श्रास-पास ही बुना जाता है। भाँसी, बिंकी और बरुश्रा सागर तीन स्थानों से इसकी कथा वस्तु का सम्बन्धा मुख्य स्थान ढिमलौनी है। भाँसी का सम्बन्ध तो दूर-दूर तक केंबत से है; ग्रतः उसमें भी पर्याप्त समय तक कथा की घारा बह पर ढिमलौनी से कम। ढिमलौनी गाँव में पं० सुखलाल एक लिल ब्राह्मण हैं, जो लेन्द्र-देन का काम करते हैं। उनके परिवार पुत्र, पुत्र-वधू, थिधवा पुत्री राजा बेटी ग्रौर गंगा नामक एक नह विधवा है, जो घर का काम-काज करती है। जवानी में एक प्री

को पण्डितजी ने रख लिया था, जिससे रामचरण नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। पण्डितजी ने उसे अलग ही रखा था, फिर भी था तो वह उन्हीं का। माँ उसकी मर चुकी थी। पण्डितजी का पुत्र अंग्रेजी पढ़ा-लिखा था और नौकर थीं। रामचरण साधारण-से स्कूल में शिक्षक था। पण्डित सुखलाल धनिक होने के कारण भले ही लोगीं पर प्रभाव डालते हों, वैसे वे जाति-बहिष्कृत से ही थे। ढिमलौनी में ही सुखलाल को दूर का कुटुम्बी-भाई भिखारीलाल है, जिसके सम्पत-लाल नामक लड़का है। आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण से उसका विवाह नहीं हो सका है। भिखारीलाल के सौभाग्य से बक्ग्रा सागर के एक पैसे वाले नाई धनीराम के यहाँ पालित-पोषित ब्राह्मण-के स्था का पता चलता है और बेचारे स्वयं सम्पत के विवाह का प्रस्ताव लेकर जाते हैं। लड़की भी मिल रही है जीर पैसा भी—

पण्डित सुखलालः भी बारात में जाते हैं श्रौर नन्दराम नाम का स्वाहित भी। नन्दराम श्रौर बारात के एक श्रादमी में मजाक होता है, श्रौर वह भी इतना कि मार-पीट हो जाती है—इस सीमा तक कि वेचारे नन्दराम की सिकाई होती है। सुखलाल बीच-बचाव करवाते हैं। घनीराम के घर तलवार-घारी दो डाक्स भी श्राते हैं, जिनमें एक श्रीसिद्ध-प्राप्त लालमन है। घनीराम की ब्राह्मण्-कन्या इसी लालमन की भानजी है। लालमन सुखलाल का दोस्त है। नन्दराम को वह विकास में जाते समय रास्ते में मिलान्था, श्रौर उसने श्रपना नाम के बताया था रामचन्द्र श्रइजरिया।

नन्दराम सुखलाल का ग्रासामी है। वह मुकदमा दायर करने के लिए रुपया चाहता है। सुखलाल समभाते हैं। उसे भय है, लालमन के साथ ग्रपने सम्बन्ध होने के रहस्योद्घाटन की । किन्तु नन्दराम कि हों मानता। इसके बाद दोनों जोर से ही मुकदमे दायर होते हैं। प्रीर उपन्यांस में यही प्रमुख हो जाता है। नन्दराम रुपये के लिए फिर CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

श्रीता है श्रीर उसमें सफलता न मिलने पर भाँसी जाते हुए सुबक्त को घायल कर देता है। लालमन घायल सुखलाल का उपचार कर है। इघर घनीराम श्रीर भिखारी में रुपये के पीछे खट्ट होनी है शे जानकी तंग की जाती है। पित चम्पतलाल चर्सी भाई हैं। ले फैलैने पर जानकी बरुश्रा सागर चली जाती है श्रीर चम्पत सुन भाँसी नगर में दम-सभा (चर्स पीने वालों की मण्डली। के सदस्यों साथ चोरी करता है। सुखलाल की मृत्यु का समाचार फैलने प भिखारीलाल उसकी सम्पत्ति हड़पने के लिये फिर श्रदालत में जा है। इसके वाद रामचरण द्वारा सुखलाल की लड़की की सहाय चम्पत का पंजाबी के हाथ बिकी हुई श्रीरत के वेश में पकड़ा जा लालमन का सुखलाल के श्रच्छे होने पर उसे घर पहुँचाने श्रीर ग तथा रामचरण का विवाह होना एवं चम्पत का सुधार होकर जान के साथ सुखी जीवन बिताने की तैयारी करना श्रादि घटनाएँ हैं।

इस उपन्यास में कई सूत्र काम कर रहे हैं । एक ग्रोर तो सुखल की कथा है, जिन्होंने जवानी में ग्रहीरन की रखा, पर उसके हाथ खाया-पिया नहीं। उसकी मृत्यु के बाद उसके लड़के को भी ग्रह रखा। यही नहीं, जाति वालों के कोप के कारण उसे ग्रलग रहने लिए भी कह दिया। यों एक ग्रोर उदारता, तो दूसरी ग्रोर कायण उनके चित्रत्र की विशेषता है। लालमन से दोस्ती है इसलिए जान के विवाह में जाते हैं ग्रीर भगड़ा बचाने की कोशिश करते हैं। श्री स्वभाव के हैं ग्रीर ग्रन्त में त्याग करके भिखारीलाल ग्रीर नन्दराम प्रति द्वेष को भूल जाते हैं। भिखारीलाल लोभी बाह्मण है, ग्रीर सम् कुसंग से बिगड़ा हुग्रा। नन्दराम बड़ा जिही ग्रीर प्रतिकार लेने वा है। मिट जाता है, पूर भुकता नहीं। ग्रन्त में ग्रात्म-समर्पण के ग्रपनों हढ़ता दिखाला है। धनीराम नाई होते हुए भी बड़ा सर्व पान है। जानकी के लिए वह सर्वस्व न्योछावर कर देता है लालमन बाह्मणों ग्रीर स्त्रियों को नहीं छेड़ता। पर है तो डाक्स है लालमन बाह्मणों ग्रीर स्त्रियों को नहीं छेड़ता। पर है तो डाक्स है

उसके जेल तोड़कर भागने में साहल की फलक है। रामचरण और केशव दो पात्र भ्रादर्श हैं। रामचरण तो वर्माजी के म्रादर्शी का मूर्त उ रूप है। प्लेग में सेवा, कष्ट में सुखलाल की लड़की का साथ देना, ग्रौर उसके लिए जेल जाना एवं कप्ट-सहिष्णु जीवन विताना उसे ऊँचा उठाते हैं। केशव रामचरण से ही मिलता-जुलता त्यागी पात्र है, जो सुखलाल का वारिस नहीं होता ; ग्रौर भिखारीलाल का दूर का सम्बन्धी होने पर श्री पाप-कार्य में साथ नहीं देता। स्त्री-पात्रों में गंगा सर्वश्रेष्ठ है, जो जान पर खेलकर रामचरण को बचाती है ग्रौर दु:ख में राजा बेटी को अपने श्रम से जीवित रखती है। जानकी भी आदर्श त् नारी है। वह सम्पत के सब दोषों को क्षमा°कर देती है। उपन्यास का गठन ढीला है, एक-साथ प्लेग का वर्णन, मुकदमों का लम्बा-चौड़ा Ţ गं खाता, जाति-सभाग्रों का ब्राह्मण ग्रीर कायस्थ देकी का - खोखला-पन, न्यायालय ग्रौर पुलिस की घाँघलेक्नजी, पंजाबियों द्वारा स्त्रियों का ग्रवैध व्यापार सादि कितनी ही बातों का समावेश करने से कथा संगठित नहीं रहने पाई। कहानी की गति शिथिल भी इसीलिए है। बुन्देलखण्ड के रीति-रिवाज ग्रौर प्रकृति के चित्रों के साथ उपन्यास में प्रर जाति-पाँति का खोखलापन और हिन्दू-समाज में नारी की दुर्गति ये दो तत्त्व ऐसे हैं जिन पर उपन्यास खड़ा है। ब्राह्मणों की सूर्खता और T संकीर्णता पर विशेष रूप से व्यंग है। यों कायस्थों को भी इसमें नहीं छोड़ा है। गाँव की स्त्रियों की महत्ता प्रतिपादित करना भी उपन्यास য়া का प्रमुख ध्येय है।

तीसरा सामाजिक उपन्यास 'प्रत्यागत' है । इस उपन्यास का सम्बन्ध भी ब्राह्मण्वगं से है। कथा का घटना-केन्द्र बाँदा है। पंडित टीकाराम कर्मकाण्डी व्यक्ति हैं —धर्म ग्रीर पूजापाठ में रत रहने वाले। उनका लड़का मंगलदास नये जमाने का है —चंजल, स्वाभिमानी ग्रीर खरी कहने वाला। खिलाफत आन्दोलन में काम करता है। एक दिन वह नवलिबहारी शर्मा वामक कीर्तन-प्रेमी का मजाकै, उड़ाने पर

TE

वाः

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

बूग्प से पिटकर बम्बई चल देता है। बम्बई में रहमतुल्ला नाम मुसलमान से उसकी मित्रता हो जाती है। ग्रान्दोलन चल ही रहा है एक दिन मसजिद में रहमतुल्ला के साथ पकड़े जाने पर वह मुसलम बना लिया जाता है। रहमतुल्ला गिर्रपतार होता है ग्रीर मंगल उस बिनी-बच्चों को लेकर मालाबार में नेचलगद्दी में पहुँचता है, रहमतुल्ला का गाँव है। वहाँ मोपलों का विद्रोह होता है ग्रीर ग्रेंग के साथ-साथ हिन्दुग्रों का भी सफाया किया जाता है। मंगल भी मान जाता, पर रहमतुल्ला की बीवी उसे बचा लेती है। वहाँ से पुनि द्वारा बाँदा मेजा जाता है। बाँदा में ग्राने पर घर में तूफान के होता है। बिना प्रायश्चित किये घर में कैसे घुसे। माँ चाहती है को हृदय से लगाऊँ, पत्नी विकल है, पर प्रायश्चित्त बिना कुछ नहीं नवलबिहारी श्रीमें प्रदला लेते हैं ग्रीर वाधक बनते हैं।

गाँव में दो दल हो जाते हैं —एक नवलविहारी शर्मा का, दूस टीकाराम का। नवलबिहारी के साथ-बहुत लोग हैं। टीकाराम साथ केवल पीताराम ग्रहीर हैं, जो हितिसह ठाकुर से विरोध कारण ग्रपनी ग्रलग रामलीला करना चाहते हैं। बाबूराम ब्राह्म ग्रुवक भी जनके साथ है, जो पीताराम की रामलीला का लक्ष्मण लेकिन प्रायश्चित्त की दावत के दिन केवल बाबूराम ही ब्राह्मणें ग्राता है। इसमें मंगल के नौकर हरीराम की बड़ी महत्वपूर्ण भूमि है। पीताराम को जब रामलीला ग्रसफल होती दीखती है तो वह ही यार डालकर खाने ग्राता है। इस रिथित में साथ देते हैं गाँव के पूर्ण बच्चे, जो मंगलदास के यहाँ से माँगकर भोजन करते हैं।

रामसहाय नाम के एक वैद्य हैं, जो पहले मंगल के प्रायश्चित साथ देने का वचन देते हैं, श्रौर फिर मुकर जाते हैं । उसके की लड़क्ट्रें द्वारा पकड़े ज़िकर वे प्रायश्चित्त के बाद नवलिकशोरजी मन्दिर में देव-दर्शन कराने का वचन देते हैं। नवलिबहारी की फोड़ने की क़ोशिश करते हैं पर लड़कों से कुछ वश नहीं चल पार्ण CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Çollection. Digitized by eGangotri अन्त में मन्दिर में मूर्ति को उल्टा पर्कर उनको बड़ा ग्राश्चयं होता है। बेचारों को पंचायत में स्वयं मूर्ति को उल्टा करने का ग्रपराधी बनाने के के कारण मूर्ति की पुनर्प्रतिष्ठा कराने का उत्तरदायित्व सहन करना पड़ता है।

कथावस्तु सरल ग्रौर स्पष्ट है। इसमें ब्राह्मणों के पतन का के दिग्दर्शन है। जो ब्राह्मण धर्म की व्यवस्था करने वाले माने जाते हैं मावे ही ग्रुन्ध-विश्वास न्यौर जड़ता में फँसे हैं। ज्योतिषी, वैष्णव भौर हिरामायरा-पाठी टीकाराम में ग्रपने पुत्र को बिना प्रायश्चित्त के घर में ह रखने की शक्ति नहीं, इसलिए अलग रहते हैं। नवलविहारी-जैसे मूर्खं की खुशामद करना उन्हें शोभा नहीं देता। फिर मंगल मुसलमान हीं जान-बूभकर नहीं हुग्रा था, उसे तो जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया था। वे न केवल मंगल वरन् पूरे घर को प्रायक्वित के लिए तैयार क्करते हैं; क्योंकि ममतावश मां ने मंग्रल को घर में बुला लिया था। नवलिकशोर ग्रौर रामसृहाय ऐसे हैं, जो समाज में प्रतिष्ठा चाहते व हैं—भले ही वे इसके योग्य हों या न हों ? रामसहाय तो बहुत ही क्वाचालाक है। सबको खूश रखना ग्रौर ग्रपना काम बनाना, यह उसके जीवन का मूल मन्त्र है। नवलिकशोर कट्टरता के साथ बदला लेने वाले हैं, जिसका कुफल उनको भोगना पड़ता है। उनके साथी लखपत विवैश्य का कार्य वहीं है जो बिनयों का होता है शक्तिशाली के साथ हिमिलकर ग्रपना घर भरना। हेर्तासह ठाकूर ग्रौर पीताराम ग्रहीर में परस्पर भले ही ऊँच-नीच के मामले में भगड़ा हो, पर वे दोनों हैं समभदार। हेतसिंह का चरित्र तो पीताराम से भी ऊँचा है, क्योंकि त वह टीकाराम का साथ वरावर देता है। मंगल कथा का प्रमुख पात्र है, जो खिलाफत-ग्रान्दोलन में काम करता है, हिन्दू-मुस्लिम-एकता का हामी है, रहमतुल्ला के बीवी-बच्चों की रक्षा करता है ग्रीर समत्य आचररा से दूर रहता है। वह नाहता तो भूठ भी बोल सकता था कि सुसलमान नहीं हुआ; पर पिता के मन को ठेस न लगे इसलिए सैच CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

बोलकर तिरस्कार पाता है। बाब्राम ब्राह्मण युवक का चित्र है उभरा है। उसने ही प्रायि चित्र सफल बनाया। सबसे प्राक्षंक के द्यारा है, हरीराम नौकर, जो मगल के घर से भग्गने पर मंगता पत्नी सोमवती की चिट्ठी स्टेशन पर दोने जाता है तो ग्रपने पात रूपये भी दे देता है। लौटने पर भी वह ग्रपनी जाति की परवाह करके उसका साथ देता है ग्रीर जाति वालों को शराब पिलाकर की में शामिल होना पसन्द नहीं करता। स्त्री-पात्रों में सोमवती, रहमतु की पत्नी ग्रीर मंगल की माँ में माँ का ही चरित्र उठा हुगा है। से विती जन्म-जात संस्कारों से बँघी है।

वर्माजी ने ब्राह्मणों तथा ग्रन्य वर्गों की जाति-पाँति-सम्बद्धिया की बुरा बताया है। हिन्दु ग्रों के नाश का कारण यही छूगा केंच-नीच का रेजिन्योर फूट है। मुसलमानों की मनोवृति पर भी व्वयंग है। बिना मुसलमान हुए उन्हें कोई ग्रपना नहीं लगता। रहमतुल्ला के घर में एक बुड्ढा यह कहकर मंगल को बचाता है मुसलमान के घर में वध नहीं हो सकता। नई पीढ़ी ही इस सक का हल करेगी, जो रामसहाय-जैसे मौकापरस्त, नवलबिहारी प्रगति-विरोधी ग्रौर लखपत-जैसे पूँ जीपतियों के होश ठिकाने लाख

'प्रेय की मेंट' वर्माजी का चौथा सामाजिक उपन्यास है।
'लगन' उपन्यास से भी श्रेष्ठ ग्रौर सुगठित है। वर्माजी ने इसमें।
की पराकाण्ठा कर दी है। छोटा-सा होते हुए भी इतना सुन्दर है।
विश्लेषण ग्रौर उच्चकोटि के प्रेप का ग्रादर्श इस उपन्यास में है।
देखते ही बनता है। इसकी कथा ग्रत्यन्त सरल है। फाँसी जिले
ग्रकाल-पीड़ित धीरज नामक एक युवक ग्रपने दूर के सम्बन्धी के वालबेहट जाता है। हिन्दी की ऊँची परीक्षा पास है, ग्रौर काव्य-उपन्त कान्सेमी। खेती में जिच रखने के कारण उसने नौकरी नहीं की।
दु:ख से ग्रपने रिश्तेदार के यहाँ पहुँचता है। तालबेहट का वह सम्बन्धी के खाता-पीता किसान है। नाम कम्मोद है। घर में इकलौती की उपनिता किसान है। नाम कम्मोद है। घर में इकलौती की

सरस्वती, ग्रौर एक दूर के रिक्तेदार की ग्रनाथ विधवा बहू रुजियारी.
है, जिसे सरस्वती भौजी कहती है। घीरज भावुक ग्रौर स्वाभिमानी
गुवक है। कम्मोद की दया पर नहीं रहना चाहता, पर जब वह ३०४० बीचे जमीन खेती के लिए अलेंग से देना चाहता है ग्रौर बीज तथा
बैं बैल भी; तो रह जाता है। तभी कम्मोद की बहन की लड़की की
सुसराल का एक दूसरा युवक भी तालबेहट में ग्राता है। नाम है
निन्दन। नन्दन धीरज की ग्रपेक्षा सुकुमार है ग्रौर काम भी कम कर
पाता है। इस परिवार की विधवा भौजी उजियारी का ग्राकर्षण
घीरज की ग्रोर होता है ग्रौर धीरज का मन मुग्ध हो गया है सरस्वती
बपर। उधर नन्दन भी सरस्वती को चाहता है ग्रौर उसे ग्राचा है कि
उसका सम्बन्ध सरस्वती से हो जायगा। कुछ दिन बाद घीरज किसी
काम से भाँसी जाता है ग्रौर सरस्वती के लिए पुल साड़ी लाता है,
। जिसके एक कोने पर 'प्रेम की भेंट' समुप्रंण के रूप में कढ़ा हुग्रा है।
है सरस्वती उसे ग्रपने पास रख लेती है।

उजियारी ख़ली है—विधवा होने के कारण वह सरस्वती धीरज को वाहते हुए भी कभी प्रकट नहीं होती। परिणाम यह है कि धीरज का प्रतिदान-रहित प्रेम-भाव उसकी ग्रोर भी बढ़ता जाता है। वह कम्मोद के खेत को सँभालता है। एक बार जब सरस्वती खेत में काम करते करते बेहोश हो जाती है तो वह उसे उठाकर घर लाता है। कुछ दिन बाद घर के लोगों के जागने के पहले ही पानी भैरने तथा है। होती तो ग्रलग मकान लेकर रहुने की सोचता है। तभी उजियारी कि होती तो ग्रलग मकान लेकर रहुने की सोचता है। तभी उजियारी कि होती है ग्रीर धीरज ग्रब सरस्वती ग्रीर नन्दन का विवाह करने की बात अक कहती है ग्रीर धीरज ग्रब सरस्वती की छाया भी नहीं छू पाता। सरस्वती के एक फोड़ा निकला तो धीरज को उसकी परिचर्या भी नहीं कि सम्वेद । उजियारी धीरज से प्रेम की भीख माँगती है ग्रीर, न कि निकला तो धीरज को उसकी परिचर्या भी नहीं कि सम्लेद दी गई। उजियारी धीरज से प्रेम की भीख माँगती है ग्रीर, न कि निकला तो धीरज को उसकी परिचर्या भी नहीं कि सम्लेद पर विष खाकर मरने की बात कहती है। एक दिन विष मिला-

कर खीर बनाती है। उद्देश्य था सरस्वती को खिलाना, पर उसे हैं। मेर का भूखा धीरज खा जाता है। वाहर जाने से पहले धीरज सा नयन सरस्वती से बात कर रहा है कि कम्मोद देख लेता है। उजिया कान भर ही चुकी थी। वह धीरज को, खुरा-भला कहने लगता है धीरज की मृत्यु हो जाती है ग्रौर सरस्वती सन्निपातग्रस्त हो जाती हाथ में रह जाता है धीरज द्वारा लाई हुई सारी का 'प्रेम की में वाला टुकड़ा। शेष साड़ी वलात् छीनकर जला दी गई थी। धीर विष की लहर में या मत्यु के निकट होने पर, ग्रौर सरस्वती सन्नि की दशा में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना को प्रकट कर देते हैं। धीरज की मृत्यु से उपन्यास समाप्त हो जाता है।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है धीरज का चिरत्र बड़ा ही मुन्
है। वह भावुक्त, कि बुलकर प्रेम प्रकृट करने पर वह उससे बुरा-भला नक्
कर चतुराई से घर छोड़ने की बात कहता है। नन्दन का कि
नगण्य है। सरस्वती भी उतनी ही गहरी है। धीरज की पुस्तकों की संगालकर रखना, बीमारी में चुपचाप रात को पानी रख ग्राना, ग्राव
काम करने से उसको रोकना ग्रादि का कारण धीरज के प्रति ग्राक्
ही है। उजियारी का चिरत्र भी बुरा नहीं कहा जा सकता। वह प्रेम
सखी है। सारी कथा छोटे-छोटे संवादों में विकसित होती है। बी
चीत से ही पात्रों का चिरत्र स्पष्ट होता है। धीरज के मन का मन
बड़ा हो मर्मस्पर्शी है। इसके पता चलता है कि वर्माजी का मान
भन का ज्ञान कितना गहरा है। उपन्यास करणा ग्रौर विषाद से
है। दु:खान्त होने से मन भारी हो उठता है। धीरज द्वारा ग्रौप
सिक प्रेम की निन्दा कराकर वर्माजी ने त्यागमय उज्ज्वल प्रेम
ग्रादर्श की ग्रोर ग्रपनी ग्रभिक्च दिखाई है।

र्कुण्डली चक्र विमाजी का पाँचवाँ सामाजिक उपन्यास । अपने पहले ज्ञारों उपन्यासों में वर्माजी या तो प्रेम को लेकर वर्षे वा जाति-पाँति की समस्या को लेकर। उनमें वर्ग-संघर्ष कर ग्रमाबः है। 'लगन' ग्रौर 'प्रेम की भेंट' ग्रादर्श प्रेम की कहानियाँ कहते हैं। क 'संगम' ग्रौर 'प्रत्यागत' में ब्राह्मणों के ग्रतिरिक्त ग्रहीर ग्रौर क्षत्रिय तथा कायस्थ जाति की कमजोक्रियाँ हैं। किसानों ग्रौर मजदूरों के जीवन का तटस्थ चित्रणा भी हुग्रा है। लेकिन जमींदार ग्रौर उसके कारिन्दे तथा खेतिहर-किसान के पारस्परिक सम्बन्धों पर इन उपन्या-भी सों में कुछ नहीं मिलता। 'कुण्डली चक्र' से वर्माजी में यह वर्ग-मा संघर्ष आरम्भ होता है, अतः इसका उनके सामाजिक उपन्यासों में ऐतिहासिक महत्त्व है। यह उपन्यास उच्च, मध्य ग्रौर निम्न तीनों वर्गों से सम्बन्धित है। कथा के घटना-चक्र का प्रारम्भ नया गाँव पुर छावनी के सम्पन्न युवक ललितसेन के परिवार से होता है। मकानों, ता दुकानों ग्रौर बंगलों के किराये की ग्राय से घर-गृहर**ी** का खर्च मजे में चलता है, इसलिए दर्शन-शास्त्र के अनन करने और अपने मनन की के गूढ़ फलों को सामूने रखने के लिए उसके पास यथेष्ट ग्रवकाश था। कों उसकी एक बहन है रत्नकुमारी, जो प्यार में 'रतन' कहकर पुकारी र्षि जाती है।

तें उसकी एक बहन है रत्नकुमारी, जो प्यार में 'रतन' कहकर पुकारों जाती है।

इस परिवार में लिलतपुर का बी॰ ए॰ पास युवक अजितकुमार रतन को पढ़ाने के लिए आता है और कथा में मध्यवर्ग का अंश जुड़ता है। अजित रतन को संगीत भी सिखाता है। संगीत में हारमीनियम का ही महत्त्व है। अजितकुमार नयागाँव छावनी के ही पास विलहरी में ठहरता है। लिलत को यूरोपीय दर्शन का शौक है और डार्विन के विकासवाद में उसका विश्वास है। घोर यथायंवादी होने से वह बराबर अपनी उधेड़बुन में लगा रहता है और उसकी बहन ही उसकी बातों को श्रद्धालु होकर सुनती है। वैसे अजित से भी वह कभी-कभी बहस कर लेता है। मऊरानीपुर के जमींदार शिवलाल अभीर मऊरानीपुर के पास के गाँव लहन्तूरा के निवासी उनके कारिन्द जिब कथा-सूत्र से आकर मिलते हैं तो नगर के पूँजीपित लिलत के जब कथा-सूत्र से आकर मिलते हैं तो नगर के पूँजीपित लिलत के

साथ गाँ न के जमीं दार-वर्ग का भी श्रितिनिधित्व हो जाता है। लहा के ही निवासी पैलू श्रौर बुद्धा दो कुर्मी हैं, जो भुजवल का खेत को हैं। इनका शोषणा श्रौर उत्पीड़न निम्न वर्ग की कमी पूरी करहें है। यों नगर श्रौर गाँव के उच्च, महा श्रौर निम्न-वर्ग 'कुण्डली के में एक साथ श्रा जाते हैं।

कथा का मूल प्रेरक तत्व भुजबल है। वह बड़ा काइयाँ 🗗 चलता-पुर्जा है। उसकी पत्नी मर चुकी है। एक साली है, जो मूर् सहानियाँ में रहती है। सास को छोड़कर ग्रौर कोई नहीं है। सा का नाम पूना है। उस पर भुजबल की दृष्टि है। जिस शिवलाल मुख्तार भुजबल है वह कई गाँव का जमींदार होते हुए भी करें है। उसे दस हजार रुपये की अरूरत है। भुजबल पहले तो ग्री कुमार द्वारा लीलेन्स से रुपया ऐंठना चाहता है और जब सफल 🕺 होता तो स्वयं खुशामद ग्रौर पूना के साथ विवाह का प्रस्ताव के ललित को उल्लू बना लेता है। यही नहीं, रतन से उसकी शादी हो जाती है। अजित एक दिन रतन का चित्र खींचने का आग्रह 💱 हुए लिलत द्वारा सन्देहास्पद हिष्ट से देखा जाने के कारण 'प्रेम भेंट' के घीरज की तरह ग्रपमानित होकर निकाला जा चुका क वह एक जार भुजबल के साथ मऊसहानियाँ भी हो ग्राया था। शिक्ती को ललित दस हजार रुपये देता है, पर उसमें से छः हजार भुज् रख लेता है और शेष में शिवलाल ऋगी होने पर भी, बलू विश्वी घोड़े खरीदता है और फिटन भी। इससे पूर्व पूना के मामा की लहीं की शादी सिंगरावन में होती है, जिसमें एक ग्रोर शिवलाल प्र दूसरी म्रोर ललित, जो विवाह के विरुद्ध था, पूना को देखकर से विवाह करना चाहते हैं। लेकिन भुजबल चालाकी से स्वां अनाथ बालिका का इस्तिनी वासना-पूर्ति के लिए हथियाना चाहती है जब कि उसकी माँ मरते समय ग्रजित का नाम ले गई थी। दस ही रुपये अदालत में जमा न होने से शिवलाल को जेल की हवा CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

पड़ती है। ललित ग्रपनी बहन के मुहाग को नष्ट होते देखकर भुजबल्ड की की शादी किता करा के साथ उसका विवाह करा देता है। यही नहीं ग्रजित को दो गाँव ग्रौर एक मकान भी दे देता है।

पैलू ग्रौर बुद्धा को भुजबल तथा पुलिस दोनों तंग करते हैं। उन्हें इतना पीटा जाता है कि वे मृतप्राय हो जाते हैं। श्राजत उनका महायक है। वे भी ग्रजित के लिए जान देते हैं। उन्हीं की सहायता से अजिल पूना को प्राप्त कर पाता है। उसे जो गड़ा हुआ वन मिलता है उसे वह स्वयं न रखकर कचहरी में जमा कर देता है। अफसर तुन उसकी प्रशंसा करते हैं। खल पात्रों में यदि मुजबल प्रमुख है भा सज्जन पात्रों में ग्रजित । दोनों का चरित्र बड़े ही सुन्दर ढग स विकतित हुग्रा है। शिवलाल विलासी वृद्ध है, जो विराटा की बी बिनी' के राजा नायकसिंह की प्रकृति का है हर औरत को पाने ती स्वापित प्रीर अपने को वृद्ध न भानने वाला। वह एक दिन स्तापित के घर भी पर्कड़ा, जाता है। नारी पात्रों में रतन और पूना होनों देवियाँ हैं। रतन भुजबल-जैसे घूर्त के साथ भी निर्वाह करती है। पूना 'गढ़ कुण्डार' की तारा या 'विराटा की पद्मिनी' की कुमुद की भाँति दुर्गा की उपासिका है। तुलसी की पूजा भी करती है और वितिष्ण के नीचे दीपक भी रखती है। वह साहसी भी है। अजित कहता "किसान डरपोक नहीं होते। कुव्यवहार के कारण ये लोग बोदे गिक्र मालूम देते हैं।" (पृष्ठ १७६)। स्वयं पैलू का निश्चय है— किसानों को कोई स्रंक दे तो इसे गरीबी स्रीर लाचारी में भी वे प्रपने को हितू के लिए होम सकते हैं।" (पृष्ठ २०४)। इस उपन्यास र्व विजय सत्य की होती है। ग्रतः यह ग्राशावाद का सचार करता वं । अजित की पर-दु:ख-कातरता और ललित की दार्शनिक वृत्ति से पन्यास में जीवन तथा जगत् के विषय में नई-से नुई सूक्तियाँ मिलती हैं। पूना के मामा लालसिंह द्वारी पीपल से फँफरी बाँधने जान की बिटना मे श्रति प्राकृत तत्त्व भी समाविष्ट है। जगत सागर और उसके CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

हास-पीस का वर्गान वर्माजी के प्रकृति-प्रेम तथा पुरातत्व-ज्ञानः परिचायक है।

'कभी-न-कभी' वर्माजी का छठा सामाजिक उपन्यास है। इस सम्बन्ध मजदूरवर्ग से है। इस हिंदि से यह पहला उपन्यास 'कुण्डली चक्क' में जमींदार-किसान-संघर्ष के सफल समावेश के दें 'कभी-नक-भी' में मजदूर-मालिक-संघर्ष भी स्वाभाविक है। लें प्रेमचन्द की भाँति किसी कारखाने में होने वाला संघर्ष यहाँ हहीं। मकान बनाते समय जो मजदूर काम करते हैं उनका तथा उन मज् के उपर देखभाल करने वाले निरीक्षक का, जिसे मेट कहां संघर्ष ही इसमें है।

कथा दोन्स्ज़दूरों पर ग्राघारित है। नाम हैं - देवजू ग्रीर लक्ष वे एक गाँव के रहने वाले ती नहीं हैं, पर एक ही स्थान परा करते-करते उनका ग्रा।स में ईतना प्रेम हो गया है कि लखमन, उम्र में छोटा है, देवजू को बड़ा भाई मानता है। परिचय के ही दिन देवजू को लछमन अपनी कोठरी में लिवाकर लाता है।है ग्रौर लछमन दोनों किसान हैं। किसान जब बेदखल होता है मजदूर बन जाता है। प्रेमचन्द के प्रसिद्ध उपन्यास 'गोदान' के लीजिये। उसुका नायक होरी भले ही परम्परायुक्त जीवन में हो, पर उसका लड़का गोबर मजदूर बन जाता है और गाँव छो शहर का वासी हो जाता है। देवजू के मजदूर बननें की कहानी यही है। सात-ग्राठ बीघे मौकसी जोत शी। एक बैल था, सा खेती करता था। चेचक ने बैल मार दिया। लगान न दे सका हो गया बदखल। पेट भरने को ग्रा गया मजदूरी करने। लछमन ? माँ की मृत्यु के बाद हिस्सा-बाँट होने पर मन गाँव में न लगा भीर बन गया मजदूर। ये दोनों इतने नि कि सगे भाई भी न होंगे। एक दिन शाम को घर नौटते हुए ली नः पीछे से ग्राती हुई साइकिल से वजने की कोशिश करते हुए पास-से जाते ताँगे से टकरा जाता है ग्रीर पैर में चोट ग्रा जाती है। देवजू उसकी तीमारदारी में जान लगा देता है। दूना काम करके उसके लिए दूध इत्यादि का प्रबन्ध भारता है। इसी प्रकार जब देवजू के पैर में जब गेंती लग जाती है तो अस्पताल में पड़े देवजू के लिए ला लाखमन क्या-क्या नहीं करता ? लाखमन तो अपने सगे बड़े भाई तक को देवजू के सामने कुछ नहीं समभता। इन दोनों का सम्पर्क एक वृद्ध श्रीर उसकी लड़की से होता है। वृद्ध का नाम है हरलाल ग्रीर जिङ् लड़की का लीला। वह भी किसान है--परिस्थित का मारा। मज़दूरी हते के लिए ही गाँव से चल देता है। लड़की के हाथ पीले करने की चिन्ता है ही। ग्रव लछमन का मन लीला को भौजी बनाने के लिए ललकता है। लेकिन हरलाल देखता है कि देवसु के घर-द्वार कोई रा खास नहीं ग्रौर गेंती लगने से पैर में लूँगुड़ाहट ग्रा गई है। वह लछमन के साथ शादी करने, को तैयार है, पर दैवजू के साथ नहीं। लछमन देवजू को पहंले विवाहित देखना चाहता है और हरलाल की लड़की हैं की ग्रोर से ग्राशा न देखकर कई गाँवों में मारा-मारा फिरता है; पर है सब व्यर्थ। ग्रन्त में देवजू स्वयं लछम्न की शादी लीला से करा देता

है। यहीं उपन्यास का अन्त हो जाता है।

कथा अत्यन्त संक्षिप्त है, और सरल भी। देश काल की एकता भी बनी है। वलवन्तनगर, जहाँ मकान वन रहा है, सक पात्रों का की की हा-स्थल है और समय भी महीबे-दो-महीने से अधिक नहीं। लेकिन वर्माजी ने इतने में ही मजदूर-जीवन की सच्ची भाँकी करा दी है। देवजू और लछमन का चित्र बड़ा ही सुन्दर है। देवजू का तो और भी ऊँचा। वह प्यार में लछमन को कोट-कुर्ता बनवाने की बात कहता है, सिनेमा दिखाने का आश्वासक देता है और बीमारी की देवने तक का प्रबन्ध कर्ता है। वह कड़ी वात अपने बाप की की नहीं सुनता। कड़े स्वभाव के कारएा गाँव छोड़ना पड़ता है।

पंजाबियों का अनुकरण करके वह लछमन को पगड़ी-बदल बनाता है। पढ़ा-लिखा है, अतः अपने अधिकार का ज्ञान रखता उसे ग्रपने श्रम का बड़ा भरोसा है। डटकर काम करता है ग्रीर कि से दबता नहीं। लीला और लछमन की लेकर जो मजदूर व्यंगक हैं उनसे जा भिड़ता है श्रीर पैर में दुवारा चोट श्रा जाती है। जब लीला को घोखे से ग्रपने डेरे में ले जाता है तो उसकी सा जा पहुँचता है। लछमन का चरित्र भी कम नहीं है। वह भी के के लिए घर-बार छोड़ता है, उसकी वीमारी में सेवा करता है, ज विवाह के लिए ग्रन्त तक प्रयत्न करता है। उनके लिए देवजू भगन ग्रीर देवता से कम नहीं। लीला का चरित्र उभरा नहीं है, पर मेट के प्रेम-प्रदर्शन पर कहती है—"मेरे लिए चाहने न चाहते। सवाल ही नहीं हैं १ दद्दा जिसके साथ शादी कर देंगे उसी की गा का पालन करूँगी।" (पृष्ट १७१)। मेट मज़दूरों—विशेष-स्प स्त्रियों को वेइज्जत करने में कभी नहीं चूकते। उनके प्रलोभन में पेट की मार बेचारी ग़रीब श्रौरतों को श्रपनी श्रस्मत बेचने को की करती है। पर लीला-जैसी भी कुछ होती हैं, जो पैसे की मो देंखकर अपनी 'पत' (सतीत्व) की स्रोर देखती हैं स्रौर धूर्तों की हैं नहीं चलने देतीं।

लछमन के साथ हुई दुर्घटना ग्रीर देवजू को लगी गेंती की पर पुलिस का रवैया और अस्पताल में देवजू के दाखिल होते डाक्टरों की मनोवृत्ति पर भी प्रकाश पड़ता है। पुलिस तांगे का चालान नहीं करती और देवजू को पेड़ से बाँधकर मारते मा ग्रधमरा कर देती है। डाक्टर देवजू के ग्रस्पताल पहुँचने पर है—"समय कुसमय कुछ नहीं देखते। क्या यह समय काम करी है। (पृष्ठ ७४)। उपन्यास में मजदूर संघर्ष -रत हैं ग्रौर हारते जहाँ लीला को लेकर मेट से कहा-सुनी हुई कि उस स्थान की दिया ग्रौर बिना घबराये पहले लछमन ग्रौर लीला की शादी CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

वजू मेट से कहता है—"जो मरने के लिए तैयार हो, उसको न म्हारी परवाह है थ्रौर न भगवान की। कभी-न-कभी मजदूरों के भी कर्दन ग्रायेंगे।" (पृष्ठ १७६)। जला लीला हर जगह लड़ाई से काम न लने की वात कहती है तब देवजू का दर्प जगता है—"यह कहो कि त्या वना लड़ाई के संसार में काम ही नहीं चलता। जितना दवो उतना के रो—जितना दावो उतना जियो।" (पृष्ठ १७०)। यों 'कभी-न-कभी' वर्माजी ने पहली वार मजदूरों की संघर्ष शील ग्रात्मा को वागी वर्माजी के इस उपन्यास को कलात्मक हिंद से उनके तर्माजिक उपन्यासों में बहुत ग्रच्छा मानता हूँ, क्योंकि इसमें कहीं हो। दीलापन नहीं है।

र प्रचल मेरा कोई' सातवाँ सामाजिक उपन्यास है। यह उपन्यास र्माजी के सामाजिक उपन्यासों में सबसे, अलग है। वह इसलिए कि न में उच्च-मध्यवर्ग का वह रूप है, जो न केवल धन-सम्पत्ति की कंट से ही सम्पन्न है, शिक्षा—उच्च शिक्षा—ग्रौर ग्रंग्रेजी तौर-ब्रोदीकों पर भी चलता है। दूसरी बात यह है कि इसमें राजनीतिक हिन्दोलन का भी सीधा समावेश है। 'कभी-न-कभी' में मालिक-नदूर-संघर्ष था, 'प्रेम की भेंट' में जमींदार-किसान-संघर्ष था, पर में जमींदार-किसान-संघर्ष का वह रूप है, जिसमें जमींदार ब्रिटिश कार का पिट्ठू होता है ग्रौर ग्रधिकारी विके हुए गुलाम। अमिजी सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक और कलात्मक विचारों की इता पर भी इससे प्रकाश पड़ता है। 'मृगनयनी' के बाद 'अचल को कोई' में ही वर्माजी ने अपने गहन चिन्तन को व्यक्त किया है। इस उपन्यास की कथा सत्याग्रह में जेल गये हुए अचल और किर की रिहाई से आरम्भ होती है। दोनों सम्पन्त घर के लड़के पहला एम० ए० का छात्र है, दूसरा बी० ए० का। छूटने पर सि के पहले दो लड़कियाँ हार पहनाती हैं। नाम हैं कुन्ती और की पहले दो लड़कियाँ हार पहनाती हैं। नाम हैं कुन्ती और ति । हो भी। बाह्ने पहराने की के Vaदोन्ते विकल्पान नी ज़ैसारी by बर an हिंदी

🤛 हैं । जैल से इनके साथ छूटते हैं—पंचम ग्रौर गिरधारी ; जो 🦙

चक्क' के पैलू ग्रीर बुद्धा की तरह किसान हैं। चोरी में जेल गये स्रचल और सुधाकर के स्वागत-सम्मान को देखकर कांग्रेस में करने की इच्छा लेकर गाँव जाते हैं। गाँव में कांग्रेस वाले। सम्मिलित नहीं करते तो ग्रचल के कहने से समस्या हल होती थोवन माते गाँव का मुखिया है - श्रंग्रे जों का पिट्ठू। उससे होता है। पंचम ग्रौर गिरधारी उससे भयभीत'नहीं होते। एक थोवन के यहाँ पड़ी डकैती को राजनीतिक षड्यंत्र का ल पंचम-दल गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो ग्रचल कुली-द सहायता से मुक्त होता है। शहर की कथा अपनी दूसरी वि चलती है - संगीत-कला की बहस ग्रौर रुपयों की कमाई। कुली निशा में से निशी की शादी लवकुमार नामक एक युवक से हो है। बात सुधाकर से भी चेशी थी, पर सुधाकर का मन था कु ग्रोर ; इसलिए उसने मना कर दिया था। रही जाती है कुन्ती अचल के सम्पर्क में है, उससे संगीत और नृत्य सीखती है। म मन में उसके प्रति प्रेम है, पर है गुप्त-प्लेटोनिक लव। वह न शान्त, कठोर, ग्रमुखरित ग्रौर भीतर से कुन्ती का उपासक । 🖫 उसका मित्र है। उसकी भी शादी होनी ही थी। कुन्ती के घर ने उसे देखा तो सहमत हो गए। सुघाकर तो चाहता ही था त्रिकोगा बनता है। सुधाकर स्त्री-स्वतन्त्रता का हामी है, क्लब क्रद ग्रौर खेल-तमाशों में उसके साथ भाग लेता है उसे सब सुखी भौर सन्तुष्ट रखता है। लेकिन कुन्ती भ्रचल के यहाँ जाती है-कला को पूर्णता देने के लिए। सुधाकर को बहुत दिन के कुन्ती की यह गतिविधि खलती है। वह कह तो नहीं सकी चहिता है कि वह ग्रेचल के यहाँ न जाय । समाज में भवी - कुन्ती को लेकर चवाइयाँ होती हैं। अचल की बूग्रा बुरा मानी कुन्ती की स्वाभिमान घायल । कुछ दिन ऐसे ही चलता है। CC-9. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

विधवा हो जाती है और अचल उससे विवाह कर लेता है।" में न्ती के लिए अब अचल के यहाँ जाना और भी अनिवार्य हो उठता । बात बढ़ती है ग्रेंचल के कुन्ती का एक चित्र बनाने से। सुधाकर पापे से बाहर हो जाता है। कुन्ती बन्दूक मारकर मर जाती है ग्रौर कि कागज़ का टुकड़ा छोड़ जाती है, जिस पर लिखा है—'ग्रचल मेरा ासे विद् एक इस उपन्यास को में समस्यामूलक मानता हूँ । 'संगम' ग्रौर त्यागत' में जैसे जाति-पाँति ग्रीर ऊँच-नीच की समस्या है वैसे ही समें हमारे उच्चवर्गीय समाज में शिक्षितवर्ग के स्त्री-पुरुषों के विच्या की समस्या है। यह बड़ी भयानक समस्या है। नारी-स्वतंत्रता कि प्रयं ग्रंग्रेजों में जो है वह हमारे यहाँ भी ग्रहण किया जाने लगा है। पर भारतीय जलवायु उसके लिए ग्रनुक्कुल नहीं। कुन्ती उस वर्ग को नारी है, जो उन्मुक्त जीवन में विश्वास रखती है। नृत्य-गान में वी हुई ग्रीर क्लब-सोसायटी को जीवन का लक्ष्य मानने वाली। यह भारी सम्बन्ध-विच्छेद को स्वाभविक मानती है। निशा इसके विपरीत ारतीय विचारों की है जहाँ पिता ने ज्ञादी करदी, स्वीकार कर नया। सुधाकर ग्राधुनिक नारी का प्रेमी है, पर ग्रन्त में वह भी ऊव वर ठता है। इससे पता चलता है कि पुरुष हो या नारी ; स्वतन्त्रता की क सीमा होती है। अचल देश-भक्त कलाकार ग्रौर सुधारक है इसी-व पेए वह विधवा निशा से शादी करता है ग्रीर उसको ग्रपने से ग्रधिक ब स्मान देता है। लेकिन कुन्ती का चित्र बनाकर देना उसके मन में लिहित कुन्ती के प्रति ग्रासिक्त का सूचक है। कुन्ती भी मरते समय वेचल मेरा कोई' लिखकर छोड़ जाती है। उच्च शिक्षा प्राप्त लड़के-काड़िकयों की मानसिक स्थिति पर इस उपन्यासू से अच्छा प्रकाश बहुता है।

चारित्रिक विकास की दृष्टि से उपन्यास का विशेष महत्त्व नहीं। वयोंकि किसी। साबाको असुरामास तक सामाजिक या राजनीतिक

नर्व

संघर्ष ी नहीं गुजरना पड़ता। अचल संगीत के पश्चात् चिन्न अवश्य सीखता है और निशा से विवाह करके अपने सुधारक हा परिचय देता है। पंचम और गिरधारी में भी सुधार होता है औ अपराध-वृत्ति से बचने लगते हैं। इस्कि अतिरिक्त और किसी पा उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं होता।

इस उपन्यास का मूल्य उसमें व्यक्त किये गए लेखक के नैतिक, सामाजिक ग्रौर कलात्मक विचारों से है । श्रैचल क्रे संगीत श्रौर नृत्य की सूक्ष्मातिसूक्ष्म विशेषताश्रों का उद्घाटन क गया है। कुन्ती ग्रौर ग्रचल के संवाद व्याख्यान की सीमा तक । गए हैं, जिनसे पाठक कां मन ऊबता है। कुन्ती ग्रीर निशा के सं से समाज में स्त्री-पुरुष-सम्बन्धों पर प्रकाश पड़ता है। 'कुण्डली ह का ललित दार्शैनिक था, तो 'ग्रचल मेरा कोई' का ग्रचल कला है। ग्रतः वह कला के प्रत्येक अंग पर ग्रपना ग्रभिमत देता है। है है वह भारतीय । एक स्थान पर वह कहता है—प'ग्रसल में हम के जीवन का कुछ विचित्र हाल हो गया है। हम लोग ग्रपने जीव क्रियाग्रों को तीन-चौथाई तो विलायती निगाहों से देखते हैं ग्रीर चौथाई या उससे भी कम हिन्दुस्तानी या पुरानी निगाहों से । न कभी शक होता है कि जान-बूक्तकर हम हिन्दुस्तानी निगाह से ग किसी भी प्रश्न या समस्या को नहीं देखते। जीवन में स्वाभावि कम है। ''(पृष्ठ १७२)। वह जीवन को प्रबल बनाने का पक्षपाले भीर मन के साथ शरीर को भी सजल बनाना चाहता है। एक है पर सुधाकर कुन्ती से बन्द्रक चलाना सीखने की बात पूछता है ती कहती है—''मैं नाटक के खेल से बढ़कर उसको मनोरंजन समक्षे (पृष्ठ २२३)। वर्माजी के नारी पात्र सर्व-गुगा-सम्पन्न न हों, स्वीकार नहीं कर सकते, इसीलिए कला की पूर्णता के साथ, व ग्रीर बन्दूक ग्रावश्यक है।

गाँव के पानों में 'कभी-न-कभी' के मजदूर-संघर्ष को ग्री<sup>(</sup> ' CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri वल मिला है। पंचम कहता है "िकसी दिन भगवान हमारे दिन लौटायेंगे। जब हम थोवन-सरीखे उठाईगीरों, थानेदार-सरीखे दुष्टों ग्रीर थानेदार की नकेल पकड़ने वाले क्रूरों की ग्रकल दिकाने लगा देंगे।" (पृष्ठ २२३)। लेकिन एके ग्राजादी ग्राने वाली है उससे उसको शान्ति मिलने की ग्राशा नहीं। ग्रचल से वह कहता है—"वाबूजी, वह ग्राजादी ग्राप लोगों की होगी। हमारी ग्रीर ग्रापकी ग्राजादी में ग्रन्तर है। (पृष्ठ १६१)। वर्तमान ग्राजादी पर सन् '४७ में पंचम द्वारा कैसी खेरी भविष्य-वासी की गई है। पंचम सिक्रय प्रतिरोध का प्रवल समर्थक है। उसे ब्रिटिश साम्राज्य के दो ही प्रतीक दिखाई देते हैं थोवन मुखिया ग्रीर थाना। वह हिंसा में विश्वास रखता है। वह वर्माजी के किसान पात्रों में सर्वश्लेष्ठ है।

वस्तुतः 'ग्रचल मेरा कोई' में वर्माजी ने शिक्षित स्त्रियों की समस्या ग्रीर उच्चवर्ग को ही प्रधानता दी है, ग्रतः उपन्यास में ग्रधिकतर संघर्ष शहरी पात्रों के जीवन का ही हैं। न जाने वर्माजी ने कुन्ती को वन्दूक से ग्रात्म-हत्या क्यों करने दी। जब वे ग्रचल का विधवा से विवाह करा सकते थे तो क्या उसका कोई उपाय न था। सम्भव है, वर्माजी यह वताना चाहते हों कि ग्रंग्रेजियत के पीछे भागने वाली नारी की गति इसके ग्रतिरिक्त ग्रीर कुछ हो ही नहीं सकती।

ग्राठवाँ सामाजिक उपन्यास 'सोना' है। उपन्यास बुन्देलखंडी लोक-कथा पर ग्राधारित है। वर्माजी ने इसको मानवीय रूप देने के लिए कल्पना का उपयोग किया है। लोक-जीवन में व्याप्त कहानियों में मनोरंजन के साथ उमदेश की तत्त्व वैसे ही लिपटा रहता है जैसे उपनिषद की हष्टान्त-कहानियों में दर्शन के गूढ़ रहस्य। वर्माजी ने मी बुन्देलखंड में प्रचलित लोक-कथा को एक सामाजिक उपन्यास वनाकर खड़ा किया है। इसमें एक ग्रोर राजाग्रों की मूर्खता और कामुकता का चित्र है तो दूसरी ग्रोर श्रम की प्रतिष्ठा व्यंजित है। उपन्यास में कृषक ग्रीर मजदूर-जीवन को पृष्ठ-भूमि के रूप में रखा है।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

कहानी यों हैं। दूधई गाँव में एक साधारण किसान है। उसके भानजियाँ हैं—सोना ग्रौर रूपा। सोना बड़ी है, रूपा छोटी। ग्रह माँ के न रहने के कारण के मामा के द्वारा ही पालित-पोषित हुई है सोना को गहने-कपड़ों का चाव है, रूपा सादे स्वभाव की है। है काटते समय गाँव के रँगीले युवक चम्पत से सोना का मन मिल जह है ग्रौर वह घर लौटते समय रास्ते में उससे गहने-कपड़ों की गाँ करती है। रूपा के द्वारा जब मामा पर यह भेद खुलता है तो के वहनों में खटपट हो जाती है। मामा बदनामी से बचने के लिए को की शाद करने का विचार करता है। पहले जन्म-पत्री रूपा की मिल है ग्रौर रूपा डुँगरिया गाँव के ग्रनूपसिंह से व्याह दी जाती है ग्रौर रूपा डुँगरिया गाँव के ग्रनूपसिंह से व्याह दी जाती है ग्रौर रूपा हुँगरिया गाँव के ग्रनूपसिंह से व्याह दी जाती है ग्रीर रूपा हुँगरिया गाँव के ग्रनूपसिंह से व्याह दी जाती है ग्रीर रूपा के राजा धुरन्धरसिंह से, जो पचास वर्ष का है। उसकी है पित्नयाँ मर चुकी हैं। पैर से लाँगड़ा है। पढ़ा-लिखा कम है। सो को जेवर-कपड़ा चाहिए, ग्रतः वह धुरन्धरसिंह की रानी बन जा है।

 केंगे ले गई। उसने डुँगरिया में हार की रूपा के घर के सामने जाकर 🔊 पिता, क्योंकि वहाँ एक मरा हुम्रा साँप पड़ा था, जो चील के म्रधिक है। म का था। रूपा वाहर ग्राई तो हार मिला। लक्ष्मी-पूजन का फल केनल गया। सोना इधर कोप-भवन में गई। राजा की ग्रोर से डोंडी वितारी गई। चम्पत ने भी सुनी। चील डुँगरिया की ग्रोर गई थी। वह मी गया ग्रीर उसने छिपकर रूपा ग्रीर ग्रनूप को हार के बारे में बात प्रते कुना । दोनों को शंका हुई। रूपा हार लेकर राजा को देने नक्ली। रूपा के थाल में से वह चम्पत द्वारा उड़ाया जाकर पुरस्कार लोभ में राजा पर पहुँच गया। राजा ने हार पाकर दोनों को—
पा ग्रीर चम्पत को—क्षमा किया ग्रीर रूपा से वरदान माँगने को हों हा । उसने मांगा—"दिवाली की रात को मेरे घर को छोड़ कहीं सोहये न जलें।" राजा ने 'एवमस्तु' कहा। दिवाली की रात को रूपा जानीर ग्रन्प ने घर की खुदाई की, तो ग्यारिह कलशे हीरे-जवाहरात के तकले, जिनमें चार में सच्चे थे, शेष सात में काँच के। रूपा के ठाठ ्रानियों के हो गये ग्रौर श्रनूप के राजा के। फूलों की सेज सजने भागी। सोना ने सुना तो जलने लगी। जब चार कलशों का घन माप्त हुग्रा तो शेष सात की जाँच की गई। रूपा को फिर गरीबी की ग्रोर ग्राना पड़ा । ग्रनूप तो मजदूरी करता ही क्या, रूपी नन्ही-गिई बनकर देवगढ़ में राजा धुरन्धरसिंह के मन्दिर पर मजदूरी करने हीं। पहुँचती है। राजा को औरतें चाहिएँ। एक दिन माली की सहा-शाता से रूपा खण्डहर में बुलाई जाती है। राजा उस समय चम्पत की गीत-मंडली का ग्रानन्द ले रहा था। खबर ग्राती है तो बीच से उठ जाता है ग्रीर सोना से कह जाता है कि जौहरी से बात करने जाता । सोना चम्पत को किसी बहाने से बुलाती है। चम्पत को पता है कि राजों क्या करना चाहता है। भेद खुल जाता है। ग्रन्त में मालूम हीता है कि सोना पर जो गहने थे उनमें से ग्रधिकांश काँच के थे। होनी समाप्त हो जाती है। कहानी का निष्कर्ष है—"फूलों की सेज CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection." Digitized by eGangotri

ू और श्र्म का संग कभी नहीं हो सकता, और न होगा। और कभी हुआ तो काँच के गुरियों के सिवाय और कुछ गले में नहीं। का।" (पृष्ठ २४७)।

यह संकेतात्मक लम्बी कहानी है। चरित्र की दृष्टि से महत्व कुछ नहीं है। वर्माजी ने इसके द्वारा श्रम-पूजा का महला पादित किया है। रूपा ग्रमीर से जब गरीब होती है तो का दीपक चेतनावनी देता है— "मेहनत, सफाई ग्रीर कीना की ला से ही सच्चे जीवन का बड़प्पन मिलता है।" ग्रीर रूपा निश्चय है— "पहली चीज है मेहनत ग्रीर सफाई, सबसे पहली मेहन (पृष्ठ १६०)। पूरे उपन्यास में रूपा का चरित्र ही ग्रादर्श है। प्रारम्भ से श्रम को महत्त्व देती ग्राई है। सोना का मन कभी ह नहीं हुग्रा। धुरन्करिसह यदि विलासी था तो सोना भी चम्पत के से हटा न सकी। ग्रन्त्पिह के हँसी के किस्सों ने उपन्यास में डाल दी है। वर्माजी ने देवगढ़ के मन्दिरों, दूधई के मेले ग्रीर बुन्देलखंड के लोगों के उत्साह का वर्णन ग्रपनी प्रकृति के ग्रुक्ति है। वैसे पूरे-का-पूरा उपन्यास राजाग्रों की मूर्खता पर करारा व्यंग है।

'अनर बेल' अब तक प्रकाशित उपन्यासों में नवाँ और में सामाजिक उपन्यास है। यह उपन्यास वर्माजी के सामाजिक उपने में सबसे 'बड़ा है। वर्माजी इसके परिचय में लिखते हैं — "अनी रुपया कमाने की धुन गाँवों तक में व्यापक रूप से फैली हुई साहूकारी, खेती-किसानी सबमें। समाज में यह घुन की तरह लगे हैं। जैसे हरे-भरे पेड़ पर 'अमर बेल'।" इन शब्दों में वर्मा 'अमर बेल' के प्रतिपाद्य की ओर संकेत किया है। उपन्यास में कि ही समाज का अमीति से शोषण करने वाले और बिना अमें मौज उड़ाने वाले वर्ग की घृिणत स्नोवृत्ति का भंडाफोड़ किया हैं। राज़ा, जमींदार, कारिन्दे, साहूकार, पुलिस और सर्व СС-0. Митикьни Вначап Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

ग्रें अफसर एक ग्रोर, श्रौर स्वतन्त्र भारत की भूख-गरीबी से लड़ती जनता दूसरी ग्रोर। इस संघर्ष में ग्रन्तिम विजय मेहनतकश जनता की ही होती है। अर्माजी ने किसान-मजदूरों को सदा राजा-नवाबों से वड़ा माना है। 'ग्रेम की भेंट', श्रृकुण्डली चक्र', 'कभी-न-कभी', 'ग्रचल मेरा कोई' में उन्होंने मजदूर-किसानों के उज्ज्वल भविष्य की कल्पना की है। 'ग्रमर वेल' के द्वारा वर्माजी ने उस भविष्य को वर्तमान का क्या देने का उपाय बुताया है।

वह इस उपन्यास की कथा सुहाना ग्रौर वांगुर्दन दो गाँवों में ही कुनिद्रत है। इनको एक गाँव भी कह सकते हैं, क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से केवल एक नाले ने हो इन्हें पृथक कर रखा है। वैसे जमींदारी मी एक ही जमींदार की है। नाम है देशराज । जमींदारी-उन्मूलन होने का निश्चय हो चुका है, ग्रतः वह ग्रंपनी स्थिति रक्षा के लिए मं प्रयत्नशील है। एक ग्रोर वह ग्रपने ग्र्यसामी किसानों को कारिन्दे रः कुन्जीलाल के माध्यम से लूटता है तो दूसरी ग्रोर ग्रंजना नाम की एक ग्राधुनिका के साथ मिलकर ग्रफीम का ग्रवैध व्यापार करता है। द्स ग्रफीम के व्यापार में उसके दो साथी ग्रौर हैं—एक नाहरगढ़ के राजा बाघराज ग्रौर दुसरा डाक्न कालीसिंह। वाघराज ग्रफीम खरीदता ग्रं है ग्रौर कालीसिंह उसे बन्दरगाह तक पहुँचाता है। देशराक कालीसिंह क द्वारा डाके भो डलवाता है। बाहर ही नहीं, ग्रपने गाँव में भी नी कालीसिंह द्वारा चाहे जिसे लुटवा देता है। वैसे ग्रासामियों को हुई बुवाई के समय उसके कारिन्दे द्वारा एक मन पीछे पाँच सेर कम ही दिया जाता है; क्योंकि दो सेर कारिन्दे का हक दस्तूर, एक सेर भिर्मादाय में, एक सेर उस टैक्स के लिए, जो सरकार ते मालगुजारी कि के ऊपर जमींदारों पर लगाया था, एक सेर सूखी बैटरी वाले रेडियो के लिए, जो देशराज ने खरीदकर हवेली में जगाया था। त केवल वैशराज, किसान गाँव के धरनीधर सेठ नामक भहाजन से भी लुटते ह हैं, पर है वह मीठी छुरी। सुहाना में जमींदार और महाजन है तो

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

क्षंगुर्दन में घाटीवाली यही कार्य करती है; पर इनसे अधिक ईमान-दारी से। जमीदारी जाती देखकर देशराज वनमाली नामक नेताजी को अपनी और मिलाता है। ये नेताज़ी दो बार कांग्रेस में जेल काट आए हैं। वैसे उससे पहले चोरी और मार-पीट में भी सजा पा चुके थे। ये पटवारी से मिलकर गरीव किसानों की जमीन को स्वयं और देशराज के एक आसामी विक्रम के नाम करवा देते हैं। विक्रम दमह काछी की जमीन को और वनमाली वटोले की चरागाह को हिथा लेता है। छदामी की चरागाह में देशराज का नौकर जगनुआ वनमाली और विक्रम के हल जमाये हुए है। देशराज सरकारी जंगल से लकडी भी कटवा लेता है।

वांगुर्दन का टहलराम कम्युनिस्ट विचार-घारा का युवक है । गाँव में एक स्कूल चलाता है और गरीबों का पक्ष लेता है। पहले तो छदामी चमार के साथ वह देशराज के कारिन्दे को डाँटता है, फिर देशराज को। वह सबको देशराज के विरुद्ध कर देता है ग्रौर देशराज़ की मरी हुई भैंस को नहीं उठवाने देता। बेगार जब कानून से बन्द हो गई तो फिर जमींदार का क्या हक ? विरोध बढ़ता है। इसी वीव राघवन नाम के सहकारी समिति के ग्रिधकारी द्वारा सुहाना में सहकारी खेती के लिए समिति की स्थापना होती है। घरनीघर सेंठ वनमाली ग्रौर देशराज उसमें सम्मिलित होते हैं—पद लेकर। वे सहकारी समिति को कम उपजाऊ खैत देते हैं। साथ ही ग्रपनी खेती भी करते हैं। धीरे-धीरे मशीनें ग्राती हैं। गाँव में एक नया जीवन प्रारम्भ होता है। पहले तो वांगुर्दन का टहल सहकारी समिति के लिए राजी नहीं होता, क्योंकि वह लाल भण्डे वाला है ग्रीर कोरा सिद्धान्तवादी; पर जब-लोग उसे यह प्रयोग करने को कहते हैं तो वांगुर्दन में भी सहकारी समिति बन जाती है। ग्रव कार्य तेजी से होता है। डाक्टर सनेहीलाल भी राष्ट्रीय विचारों के हैं uze समिति angoli खेती को सफल बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहता है। निसृह ग्रौर सेवाभावी हैं। घवराते नहीं। सवको साथ लेकर चलते हैं।

देशराज कर अफीस का व्यापार भी चल रहा है और डाकू कालीसिंह की सहायती भी। उसने एक बार ग्रपनी ही समिति के खजानची को लुटवा दिया। टहल का तो दुश्मन है ही। कालीसिंह से उसे भी समाप्त करना चाहता है, पर टहल सचेत होकर बर्भ तों से ही डाक्न को मार भगाता है। डाक्टर सनेहीलाल ग्रीर उसकी पत्नी के प्रयत्नों से वह स्वस्थ होकर लौट ग्राता है। गाँव में लौटकर वह ग्रौर भी तेजी से काम करता है। ग्रवकाश-प्राप्त फौजी लटोरेसिंह की देख-रेख में स्वयंसेवक तैयार होते हैं। सरकारी उद्योग-धन्धे और प्रौढ़ पाठशाला चलती हैं। ललिता नदी में बाँघ वांधकर पानी लाया जाता है। नदी के भरके ठीक किए जाते हैं। देशराज और वनमाली को यह ग्रच्छक नहीं लगता। वनमाली तो धूर्त कांग्रे सी है, जो किसानों-मजदूरों का दुश्मन ग्रौर स्वार्थी जमींदारों का दोस्त है। वह सरकार से जेल जाने के उपलक्ष में जमीन लेना याहता है। देशराज एण्ड कम्पनी का भण्डाफोड़ होता है ग्रौर वाघ-राज पकड़ा जाता है। डाक्स कालीसिंह देशराज को भी समाप्त करना चाहता है और टहल को भी, पर टहल उसे मार देता है, वैये ही जैसे 'संगम' में रामचरन लालमन डाकू को मारता है। अन्त में देशराज ईमानदारी से जीवन बिताने का निश्चय करता है। सच्चे सुघारकों ग्रीर शोषक ग्रवसरवादियों के बीच की कड़ी छदामी चमार, वटोले बुनकर भीर दमरू काछी हैं, जो मेहनतकश जनता के प्रतिनिधि हैं। ये शोषकों के शिकार होते हैं, पर उनको म्रात्म-समर्पण नहीं करते। साथ देते हैं तो टहल का ग्रौर सनेही का। वे जमींदार के गुर्गों से जमक्र लोहा लेते हैं।

उपन्यास के पुरुष-पात्रों में डाक्टर सनेहीलाल, जो भारतीय ढंग से समाजवाद लाने के पक्षपाती हैं, ग्रौर टहल, जो कट्टर लाल

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

का का विश्व हैं। जनक नाम का एक लड़का भी टहल का प्रमुख अनुयायी है। वह भी अपने साहिसक स्वभाव से पाठक का ध्यान खींचता है। साथ ही राघवन सरकारी अफसर होते हुए भी आदर्श पात्र है। स्त्री-पात्रों में डाक्टर सनेहीलाल की पत्नी राजदुलारी और मण्दू की बहन हरको दो ही प्रमुख हैं। हैं है हरको अपने पित के अत्याचारों से तंग आकर मायके चली आती है तौ और टहल के सम्पक्त में ऊँची उठ जाती है। उसका पित दमक कून्छी के साथ खेत में हुई मार-पीट में मारा जाता है। अन्त में उसकी शादी के सहल से हो जाती है। ग्रंजना कैसी ही चालक हो, पाठक का ध्यान सम पर नहीं जम पाता।

जैसे 'ग्रचल मेरा कोई' में उच्च शिक्षा-प्राप्त सम्पन्त वर्ग की स्त्रीपुरुष-सम्बन्धी समस्या प्रमुख है ग्रौर लेखक उसके प्रमुख पात्र श्रचल
ग्रौर कुन्ती द्वारा समाज, राजन्नीति तथा साहित्य पर ग्रपने विचार
प्रकट करता है वैसे ही इसमें गाँव के निर्माण की समस्या प्रमुख है
ग्रौर लेखक सनेहीलाल तथा टहल द्वारा इस विषय में ग्रपनी मान्यताएँ व्यक्त करता है। वहाँ जैसे ग्रचल प्रमुख है, यहाँ सनेही। ग्राध्याः
तिमकता ग्रौर भौतिकवाद का समन्वय ही डाक्टर सनेही का ध्येय है।
वह सनेही मे कहता है—"ग्राज पक्की हो गई। ग्रध्यात्म के विकास
के लिए विज्ञान ग्रत्यन्त ग्रावश्यक है।" (पृष्ठ ४७६)। टहल समर्थन
करता है—"ग्रौर विज्ञान को ग्रध्यात्म के निर्देशन की।" इस निष्कृषे
के साथ उपन्यास समाप्त हो जाता है।

किसानों की दयनीय ग्राधिक स्थिति, उन पर जमींदार, पुलिस ग्रौर पटवारी, ग्रादि के ग्रत्याचार, ग्रापसी क्ष्माङ्गे ग्रादि का ऐसा विश्व है कि प्रेमचन्द की याद ग्रा जाती है। मैं सोचता हूँ कि यदि फार्म के चक्कर में पड़कर वर्माजी ने ३०-३१ से ४१-५२ तक का समय न खोगा होता तो हमें उस काल के कितने सुन्दर उपन्यास न मिले होते। जो कुछ, भी हो, वर्माजी ने इस उपन्यास में ग्राम्य-जनता के चित्रण में ग्रपनी समग्र-शक्ति लगा दी है।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

## विशेषतीएँ

वर्माजी के साम्प्रजिक उपन्यासों की कुछ विशेषताएँ तो वे ही हैं, क्षे ऐतिहासिक उपन्यासों की हैं। उनमें सबसे पहली है बुन्देलखण्ड के समाज का चित्रण करना। 'लगन' में बेतवा-तट के वजटा ग्रीर रौल दो गाँवों के ऐसे बुन्देले किसानों की कहानी है जिनको ग्रपनी-यनी भैंसों की सम्पत्ति पर गर्व है। दोनों पानीदार हैं। 'संगम' में मांसी, ढिमलौनी ग्रौर वरुग्रा सागर के वीच का भौगोलिक क्षेत्र है। समें बुन्देले ब्राह्मराों ग्रौर उनकी स्थिति का दिग्दर्शन है। 'प्रत्यागत' में भी 'बाँदा' बुन्देलखण्ड का ही ग्रंग है, जहाँ के कट्टरपंथी ब्राह्मण्-माज ग्रौर ग्रहीर-क्षत्रिय-विरोध से उपन्यास का निर्माण हुग्रा है । भेम की भेंट' का तालवेहट भी बुन्देलखण्ड में है। 'कुण्डली चक्र' के ग्या गाँव छावनी', मऊसहानिया, मऊरलीपुर, लहूचूरा, सिंगरावन गदि गाँव भी वुन्देल खण्ड के हैं। 'कभी-न-कभी' का बलवन्तनगर, हां उपन्यास की कथा चलती है, भाँसी से दूर नहीं है। 'सोना' के वर्ध देवगढ़ और 'डुँगरिया' भी बुन्देलखर्ण्ड में हैं और 'ग्रमर वेल' दोनों गाँव ग्रौर 'नाहरगढ़' का नाम बदला हुग्रा होने पर भी गावरण बुन्देलखण्ड का ही है। केवल 'प्रचल मेरा कोई' ऐसा है, बा बातावरसा की दृष्टि से किसी भी नगर से सम्बन्धित कहा जा कता है। लेकिन किसानों की भाषा पर यहाँ भी छाप बुन्देलसण्ड है। इस प्रकार बुन्देलखण्ड के प्रति लेखक की ममता इन उपन्यासों भी यथावत् बनी है। परिस्ताम यह हुआ है कि नदी, भील, तालाब, हाइ, जंगल, मन्दिर, मूर्तियाँ, खेत, मैदान, पेड़-पौघों का बर्गान इन म्यासों में बराबर हुआ है। 'लगन' में बेतवा और उसके तटवर्ती हिं तथा जंगलों का, 'संगम' में बेतवा ग्रीर बहुग्रा सागर भील या जंगल का, 'प्रेम की भेंट' में तालबेहट की भील का, 'कुन्डलो चेक्र' जात सागर, उसे घेरे हुए जैंगल ग्रीर पहाड़ तथा छत्रसाल के. कों का। 'सोना' में देवगढ़ के मंदिरों श्रौर, दूधई के तालाब का, CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri शौर 'श्रमर वेल' में पुरानी मूर्तियों का वर्णन वड़ी रुचि के साथ कि बाल गया है। जंगल का वर्णन या तो किसी यात्री के प्रसंग में है अता डाकुग्रों के शौर या ढोर चराने वाले ग्वालों के। डाक्स 'संगम' श्री तीक 'श्रमर वेल' में है। यात्री तो कम-छूड़ सबमें हैं ही शौर ढोर चर्य कहें वाले 'लगन', 'श्रमर वेल' श्रादि ग्राम से सम्वन्धित उपन्यासों में विशेष्ठ रूप से हैं। शिकार के बहाने भी जंगलों-पहाड़ों का उल्लेख हुआ है बाते यद्यपि इन सामाजिक उपन्यासों में इसका अवसर कम रहा है, कि बारे

भी 'ग्रमर बेल' में वर्माजी ने हाँका करा ही दिया है। 'ज्या वा वुन्देलखण्ड की परम्पराग्रों ग्रौर ग्रन्थ-विश्वासों का भी उपयो खा बुन्देलखण्ड की परम्पराग्रों ग्रौर ग्रन्थ-विश्वासों का भी उपयो खा हुगा है। 'लगन' की नायिका 'रामा' मनवांछित फल पाने को पीप की खवाल में पिंडी रखती है, 'कुण्डली चक्र' की जानकी संभावत करने बच्ना सागर की भील के किनारे जाती है, 'कभी-न-कभी' कि लखमन भोमिया की पूजा करना चाहता है, 'सोना' की रूपा लक्ष्म की पूजा करती है तो सोना, चील भवानी को मँगोड़े खिलाती है ग्री उसका पित उल्लुग्नों की सेवा करता है। प्रेत-वाधा तो कई जा ते हैं। 'कुण्डली चक्र' में पूना का मामा भूँभरी बाँधने जाता है ग्री के उसमें गडरियों ने प्रेत की उपस्थित की ग्रफवाह फैला रखी है कि उसमें गडरियों ने प्रेत की उपस्थित की ग्रफवाह फैला रखी है जिल जाता है ग्री के जा वर्णन ग्रौर स्त्रयों के त्योहारों के रूप में लोक-संस्कृति के तह की उल्लेख हुग्रा है।

वुन्देलखण्ड में नववधू महीने-भर काम नहीं करती। शरद हैं। में दशहरे के पहले से 'टेसू' का खेल होता है ग्रौर लड़िकयाँ दीवार के समुग्रा' बनाती हैं। वर्माजी बड़ी भावुकता से लोक-संस्कृति के कि ग्रोगों का वर्णन करते हैं। एक उदाहरण लीजिए, ''दीवाल्क् में श्रोकी हुई 'सुग्रटा' की मूर्ति सीधी ग्रौर ,वक रेखाग्रों का ग्रद्भुत मिश्रण गर्वे के नियमों का प्रचण्ड उल्लंघन। परन्तु हरी दूव ग्रीके

वाल कनेर तथा कदू के पीले फूलों दूररा शृंगार किया हुगा, वाल-अवाण करें उसके नीचे साफ-सुथरे चबूतरे पर पूरे हुए रंग-बिरंगे विक, ग्रीर उधर शरत् की दुर्गा के प्रसाद-रूप हरसिङ्गार के फूल-क्हे-नन्हे श्वेत — उनके वीच में भतले-पतले लाल डोरे।" (संगम, क्ठ ८१)। "दिवाली पर बैलों को नहलाकर 'जवारे' निकाले बाते हैं ग्रौर दूसरे दिन गोवर्द्धन की पूजा होती है। मौनिये, जो १२ कं तक हर दिकाली की पड़वा को मौन साधते हैं, गाँव-भर का गक्त बाते हैं " (ग्रमर बेल, पृ० १२१)। ग्रन्य ऋतुग्रों, उत्सवीं तथा विवाहादि पर राई (ग्रमर वेल ग्रादि नाचों का भी उल्लेख हुग्रा है। हुलसी, पीपल की पूजा और दुर्गा की उपासना तो हर ऋतु में होती है। दूसरी बात इन सामाजिक उपन्यासों में यह है कि इनमें समाज व दूसरी बात इन सामाणिक उन्हारी का चित्रण हुआ है। उच्च हो उच्च, मध्य ग्रीर निम्न तीनों वर्गों का चित्रण हुआ है। उच्च र्म मं के पुरुष-पात्रों में 'कुण्डली चक्र' के रिष्कलाल ग्रीर ललित, 'ग्रचल विशेष कोई' के अचल, सुधाकर, 'सोना' के राजा धुरन्थरसिंह ग्रीर मी नेना, 'स्रमर बेल' के देशराज स्रौर राजा वाघराज को लिया जा विकता है। इनमें जमींदार और राजा विलासी, कामुक और मूर्ख हैं। हैं गिलत और अचल-जैसे पात्र शिक्षित और पुरुष-समाज-सेवी तथा हार हैं। मध्य वर्ग के पात्र दो प्रकार के हैं एक तो कितव्यनिष्ठ गीर देश-भक्त तथा दूसरे ग्रपने स्वार्थ में रत रहने वाले। 'लगन' का विसिंह 'संगम' के रामचर्गा ग्रीर केशव, 'प्रत्यागत' के मंगल ग्रीर गब्राम, 'प्रेम की भेंट' का धीरज, 'कुण्डली चक्र' का ग्रजित, 'कभी-का कभी के देवजू ग्रीर लछमन, 'प्रेम की मेंट' का घीरज, 'ग्रमर के सनेही और टहल म्रादि ऐसे ही पात्र हैं, जा प्रेम या सेवा की किसी भावना सं प्रेरित होकर ग्रपने जीवन को उत्सर्ग कर देने का मानिहस सकते हैं। इन में भावुक कवि ग्रौर दार्शिन्क दोनों प्रकार के स्मित्र हैं। इनके विपरीत 'लगन' का पन्नालाल, 'संगम' का सम्पतलाल, मीं को मेंट का नंदन, 'कुण्डली चक्र' का भुजबल मादि दूसरी श्रेगी

CC-0. Mumukshu Bhawan Varahasi Collection. Digitized by eGangotri

के हैं। इनमें भुजबल ग्रौर सम्पत तो बहुत ही गिरे हुए हैं। मध्य के कि पुरुष-पात्रों में युवकों के ग्रितिरिक्त वयस्क रूढ़ियों ग्रौर कुसंस्कारों से ग्रुष जकड़े हुए हैं, फिर भले ही वे दहेज पर लड़ने वाले शिवू ग्रौर वाल ही हों (लगन), या बरात में मजाक श्रीर ग्रापा खोने वाले नंन्दराम की जाति-पाँति-शोषक ग्रौर मूर्ख भिखारीलाल (संगम), पुराण्पं (ज नवलिवहारी शर्मा ग्रौर टीकाराम हों (प्रत्यागत), या ग्रवसरवादी के पिली ग्रौर धरनीधर (ग्रमर बेल)।

निम्न वर्ग के पुरुष-पात्रों में बड़ी सामर्थ्य है। वे जमींदार, सह कार, कारिन्दे, पटवारी, ठेकेदार, पुलिस, ग्रदालत किसी से नहें इरते। पेलू ग्रौर बुद्धां भुजवल कारिन्दे से डटकर लोहा लेते हैं ग्री ग्रिजित का साथ देते हैं (कुण्डली चक्र), देवजू ग्रौर लछमन मेट के वहीं स्वी-न कभी), पंचम ग्रौर गिरधारी थोल जमींदार ग्रौर पुलिस को कुंछ नहीं समभते (ग्रचल मेरा कोई), छदामें वटोले ग्रौर दमरू जमींदार, कारिन्दे ग्रौर पटवारी के मुँह पर गाले की देते हैं (ग्रमर बेल)। ये सब ग्रपने ग्रधिकार के लिए लड़ते हैं। ना वित्र ग्रौर पर्मान) तक बड़ा स्वाभिमानी है।

सम्मर्शिक उपन्यासों में वर्माजी ने लालमन (कुण्डली चक्र) भी हुं कालीसिह (ग्रमर बेल) दो डाक्न भी रखे हैं। पहला ब्राह्मगा है, दूस कालीसिह (ग्रमर बेल) दो डाक्न भी रखे हैं। पहला ब्राह्मगा है, दूस कालीसिह वे डाक्न गरीबों की मदद करते ग्राये हैं ग्रीर ग्रमीरों का खात्मा; इसलिए सामान्य, जनता इनसे आतिकत होते हुए भी कि खरा नहीं मानती। वर्माजी ने लालमंन को ग्रच्छा वताते हुए भी कि उप नहीं मानवराए से मरवा दिया। कालीसिंह तो जमीदारों ग्रीर राजाशों की एजेन्ट है। उसकी मौत तो सबके मन की-सो है। वस्तुतः वर्माज के लिए हानिकर ही मानवतावादी होते से इस वर्ग को समाज के लिए हानिकर ही मानवतावादी होते से इस वर्ग को समाज के लिए हानिकर ही मानवतावादी होते से इस वर्ग को समाज के लिए हानिकर ही मानवतावादी होते से इस वर्ग को समाज के लिए हानिकर ही मानवतावादी होते से इस वर्ग को समाज के लिए हानिकर ही मानवतावादी होते से इस वर्ग को समाज के लिए हानिकर ही मानवतावादी होते से इस वर्ग को समाज के लिए हानिकर ही मानवतावादी होते से इस वर्ग को समाज के लिए हानिकर ही मानवतावादी होते से इस वर्ग को समाज के लिए हानिकर ही मानवतावादी होते से इस वर्ग को समाज के लिए हानिकर ही मानवतावादी होते से इस वर्ग को समाज के लिए हानिकर ही मानवतावादी होते से इस वर्ग को समाज के लिए हानिकर ही मानवतावादी होते से इस वर्ग को समाज के लिए हानिकर ही मानवतावादी होते से इस वर्ग को समाज के लिए हानिकर ही मानवतावादी होते से इस वर्ग का समाज के लिए हानिकर ही मानवतावादी होते से समाज के लिए हानिकर ही स्वाप स्वाप से से स्वाप से स

स्त्री-पात्रों में रामा (लगन), गंगा (संगम), पूना (कुण्डली का

दरको (ग्रमर बेल) बड़ी ही वीर ग्रीर साहसी हैं। रामा ग्रीड पूना तो स्थान मनवांछित पितयों देविसह ग्रीर ग्रिजित को प्राप्त करके रहती ही हैं, गंगा ग्रीर हरको भी ग्रपनी वीरता ग्रीर टहल-जैसे देश-सेवियों की सहचरी बनती हैं। जानकी (संगम), सोमवतो (प्रत्यागत), रतन (कुंडलो चक्र), लोला (कभी-न-कभी), निशा (ग्रचल मेरा कोई), रूपा (सोना), राजदुलारी (ग्रमर बेल) परम्परागत पितन्नताएँ हैं, जो पित्गों के सौ खूत्र माफ करके उनकी प्रसन्तता में ग्रपनी प्रसन्तता समक्षती हैं। कुन्ती (ग्रचल मेरा कोई) ग्रीर ग्रंजना ग्राधुनिका हैं, जिनका ग्रन्त बुरा होता है। इनके प्रति वर्माजी को कोई सहानुभूति नहीं। 'सोना'-जैसी ग्राभूषण्।-प्रिय स्त्रियों को भी वर्माजी पसन्द नहीं करते।

नहीं करते। वर्माजो के उपन्यासों में जो समस्याएँ उठाई गई हैं उनमें प्रमुख है—दहेज, जाति-पाँति, उच्च शिक्षा-प्राप्त स्त्री-पुरुषों का ग्रसन्तोषमय बीवन, किसान ग्रौर मजदूरों की दयनीय स्थिति, राजनीति का विविलियापन आदि । इन समस्याओं के हल के लिए वर्माजी ने संघर्ष गीर साहस दो उपायों को काम में लाने की सम्मति दी है। देवसिंह-वैसे युवक यदि हों तो भले ही उनके पुराएपंथी गुरुजन लड़ते रहें, रहें मनवांछित पति-पत्नी को मिलने से नहीं रोक सकता। जाति-पंति की समस्या मंगलदास और रामचरएा-जैसे लालों से हल हो मकती है, जो देश और समाज के लिए सबका विरोध भेल सर्क। उच्च शिक्षा प्राप्त स्त्री पुरुषां को ग्रांख मूँदकर ग्रंग्रेजों की नकल करनी चाहिए। मजदूरों को देवजू ग्रौर लखमन तथा कि नानों की पैलू, बुद्धा और पंचम गिरवारी का मार्ग हितकर होगा। वर्माजी विश्व पत्नि सुद्धा स्रोर पचम गिरवारा का नाग क्ष्म पहा एक माग है, सिव सबल पात्र सन्तर्जातीय विवाह कर लेते हैं। यही एक माग है, विवासनहरी सामाजिक समस्याश्रों का हल है। उनके उपन्यासों में दो इंखान्त हैं—एक 'ग्रचल मेरा काई' ग्रौर दूसरा 'प्रेम की भेंट'। किन वर्माजी कर्तव्य पर ग्राञ्चारित विवाह के पक्षपाती हैं, वासना CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

्र ग्राघरित विवाह के नहीं। पहले में एक युवती ग्रीर दूसरे में एक युवक का प्रेम के पीछे बलिदान है। भावुकता के ग्रतिरेक का यही परिएगाम होता है। जीवन में सन्तुलन होना चाहिए।

राजनैतिक विचारों की हिष्ट भी वर्माजी ने अपने उपन्यासों में कांग्रेस में घुसे हुए अवसरवादियों की खूब खवर ली है। वनमानी (अमर बेल) ऐसा ही पात्र है जो स्वार्थ के लिए कांग्रेस में घुसा है। 'ग्रचल मेरा कोई' में कुन्ती जेल जाने को वर्तमान, राजनीति का करा भी बताती है, जबिक हमने उसे ही सब-कुछ मान लिया हैं। (पृष ८१)। गाँवों ग्रौर शहरों की राजनीति का ग्रन्तर 'ग्रचल मेरा कोई में पर्याप्त रूप से स्पष्ट है। शहर में मध्यम वर्ग ग्रीर मजदूर राष्ट्री चेतना को कंघे-से-कंघा भिड़ाकर एक साथ ग्रहरा न कर सके, ज कि गाँवों में जाति-पाँति के अन्तर के अतिरिक्त और कोई अन्तर नहीं रहा । अतः गाँवों में उसका जोर अधिक रहा । शहर वाले गाँव वार्ष को सदा ग्रपने से हेय समभते रहे, ग्राज भी सभभते हैं। 'ग्रमर बेतें में वर्माजी ने साम्यवाद का भारतीय रूप श्रेयस्कर माना है औ विज्ञान तथा ग्रध्यात्मवाद को एक-दूसरे का पूरक कहा है। सनेही वर्माजी कहलाते हैं — "समाज की आर्थिक प्रगति का शासन वैज्ञानि योजनाएँ करें ग्रौर दोनों को प्राण-शक्ति ग्रध्यात्म दे तो समाज न निरन्तर कल्याए होता है।" (पृष्ठ ४६४)।

ग्रपन श्रेष्ठ पात्रों को साहित्य, कला ग्रौर दर्शन का ग्रभ्यासी बनक वर्माजी ने व्यक्ति की पूर्णता का समर्थन किया है। ग्रधिकांश पात्र के लिखे हैं। यहाँ तक कि गाँव के मजदूर-किसानों के बीच से उठकी ग्राने वाले सबल पात्र भी पढ़-लिख लेते हैं। इससे पता चलता है वि वर्माजी समाज की उन्नति के लिए शिक्षा ग्रावश्यक मानते हैं।

एक बात ग्रौरे ! विर्माजी ने ग्रपने उपन्यासों में हिन्दू-तमाज व का ही चित्र दिया है। बुन्देलखण्ड में उसका ही साक्षात्कार उत्ती किया है; इसलिए उसे व्यक्त कर दिया है। इन उपन्यासों में CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri क

ही

में ली

पृष्य रिहे

जब नहीं नहीं बेसे ग्री

होते निर्म

न न

त नी उन्होंने

प्रत्यागत' में मुसलमानों की कुछ मलक है। मंगलदास ब्राह्मण होते हुए भी खिलाफत-यान्दोलन में काम करता है ग्रीर उसीके कारण उसे घर छोड़ना पड़ता है। पर बम्बई में उसे मुसलमानों के कठमुल्ले-पन का शिकार होना पड़ता है। मोपलों द्वारा उसको ग्रीर भी ग्रपमानित किया जाता है। रहमतुल्ला, जिसके बीवी-वच्चों की उसने रक्षा की, उसे मुसलमान होने से नहीं बचा सकता। वर्माजी का यह कर्ड यनुभव यराष्ट्रीय भले ही हो, ग्रसत्य नहीं है। वैसे ३०-३१ से ४१-४२ के बीच वे लिखते तो ग्रपने उपन्यासों में मुस्लिम-समाज का उज्ज्वल पक्ष भी ग्रवश्य देते, क्योंकि वे संकोर्णतावादी लेखक नहीं हैं।

की

बाहे

77

विरु

वर्ग

मुस

को

के

के अमर वीर', 'ऐतिहासिक कहानियाँ', 'मेंढकी की व्याहं तथा हम 'ग्रॅंगूठी का दान'। इनमें 'तोषी' कहानी-संग्रह को हम ग्रलग नहीं गर मान सकते ; क्योंकि इसमें 'शरएगागत', 'ग्रण्एगाजी पन्त', 'घायल सिपाही' और 'तोषी' शीर्षक जो चार कहानियाँ सम्मिलित हैं वे दूसरे संग्रहों में भी ग्राई हैं। ये चारों कहानियाँ 'शरणागत' कहानी- वाँ संग्रह में भी मौजूदर्हें। 'घायल सिपाही' कहानी 'श्रम्बरपुर के श्रमर पूर वीर' संग्रह में भी दी गई है। ऐसा लगता है कि वर्माजी ने इन्हें ग्रपनी पसन्द की श्रेष्ठ कहानियाँ समझकर अलग से छाप दिया है। अस्तु। ग्र 'तोषी' संग्रह को हटाकर वर्माजी के छः कहानी-संग्रह बच रहते को हैं। इनमें सब मिलाकर ६०-६५ कहानियाँ हैं। इन कहानियों की गर्ट

वर्माजी के भ्रव तक सात कहानी-संग्रह प्रकाशित हुए हैं। उनके ह नाम हैं—'कलाकार का दण्ड', 'शरगागत', 'तोषी', 'ग्रम्बरपुर एउ

विषयानुसार वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है-१. ऐतिहासिक कहानियाँ।

२. राजनीतिक कहानियाँ।

३. सामाजिक कहानियाँ।

४. हास्य-व्यंगपूर्ण कहानियाँ।

५. संकेतात्मक कहानियाँ।

## ऐतिहासिक कहानियाँ

ऐतिहासिक कहानियों में प्रागैतिहासिक काल से लेकर ब्राधिनिक काल तक चले श्राने वाले इतिहास को लिया गया है। इस बीच भारत में बाहर से चुगल ग्रौर ग्रंग्रेज ग्राये ग्रौर भारत की सीमाग्रों के भीतर CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

ाजपूत, बुन्देले, मराठे और सिख अपने शौरं का परिचय देढे रहे। क्रिंगं को अपे शा मुगलां से बुन्देले, राजपूत, मराठे और सिक्खों की खबार अधिक बजी है। मुगल शासक रहे, और ये जातियाँ उनकी खा को चुनौती देने वाली। अतं ऐतिहासिक कहानियों में अधिकांश इहानियाँ मुगल जीवन से सम्बन्ध रखने वाली हैं। मुगलों के बाद राजपूत, बुन्देले, मराठे और सिख आते हैं। अन्त में अंग्रेज आते हैं। अन्त से सम्बन्धित कहानियों का विश्लेषण करेंगे और

मुगलों से सम्बन्धित कहानियाँ - मुगलों से सम्बन्धित कहानियाँ वे - 'जैनाबादी बेगम', 'नैतिक स्तर', 'गवैये की सूबेदारी', 'इब्राहीम ि हाँ गार्दी, ' 'मुहम्मदशाह का न्याय', 'शेरशाह का न्याय', 'टूटी र गुगहीं, 'फीरो जशाह तुगलकं की सहानुभूति', 'जहाँगीर की सनक', वितन की वसूली', 'गेहूँ के साथ भूसा', 'उस प्रेम का पुरस्कार', । अलीवर्दीखाँ की वसीँयत', 'लुटेरे का विवेक' ग्रादि। इन कहानियों गे पढ़ने से पता चलता है कि अपने ऐतिहासिक उपन्यासों और गर्टकों में जिन मुगल पात्रों का वर्णन वर्माजी ने किया है उनके जीवन ने महत्वपूर्ण घटनाओं को कहानी का रूप दिया है -फिर बहु घटना गहे उनके चरित्र के सबल पक्ष पर प्रकाश डालती हो या दुर्बल पक्ष पर; और या उनकी सनक ग्रथवा भक्कीपन को सामने लाती हो। ग्वाहरण के लिए 'नैतिक स्तर' और 'इब्राहीमखाँ गार्दी' दीनों कहा-नियाँ भारतीय मुसलमानों के देश-भक्त रूप का परिचय देती हैं। पहली में ग्रब्दाली द्वारा साम्प्रदायिक भावना का ग्राधार लेकर उसे मराठों के विरुद्ध करने और उसके द्वारा ग्रब्दाली को मुँह-तोड़ जवाब देने का गांन है। वह सच्चा मुसलमान है। उसका सिद्धान्त है—"वह असलमान, मुसलमान कहलाने के ही लायक नहीं जो दूसरे मुसलमानों की बेईमानी करने या ग्रपने मुल्क के खिलाफ करने की कोशिश करते 

्नाम पर है ही। इसमें इब्राहीमखाँ गार्दी को देश-भक्ति के पुरस्कार स्वरूप टुकड़े-टुकड़े करके मार दिया जाता है। लेकिन उसका स्वर् वही है - "जो अपने मुल्क के साथ घात करे, तो अपने मुल्क को बरबाद करने वाले परदेशियों का साथ दे, वह मुसलमान नहीं।" (कलाकार का दण्ड, पृष्ठ १०१)। मरते समय के उसके ये शब्द पाठक कभी नहीं भूलता—"हम हिन्दू-मुसलमानों की मिट्टी से ऐसे शूरमा पैदा होंगे जो वहिंशयों और जालिमों का नाम-निशाल मिटा देंसे।" (वही, पृष्ठ (०३)। ऐसे ही मुसलमान वर्माजी की श्रद्धा के पात्र हैं। 'जैनाबादी बेगम' में ग्रौरंगजेब-जैसे कट्टर राजा के विलासी जीवन का चित्र है, जिसमें वह ग्रपने मौसा की प्यारी दासी पर मुग्ध होकर प्याले ढालना ग्रारम्भ कर देता है। 'दूटी सुराही' ग्रौर 'जहाँगीर की सनक' जहाँगीर की विचित्र प्रकृति ग्रीर रुचि की सूचक हैं। पहली कहानी में वह दरबार में शराब पीकर न ग्राने का फरमान निकालता है, पर रात को शबनम दासी द्वारा शराब मँगाकर पीना चाहता है। सुराही लेकर ब्राती हुई दासी पैर फिसलने से गिर पड़ती है बौर सुराही दूट जाती है। जहाँगीर इसे गुस्ताखी समभकर दासी को किले की दीवार से नीचे फिकवा देता है। इसी कहानी में क्रूर जहाँगीर अपने हाथी दलगंजन के बीमार होने पर एक योगी को बुलाता है। योगी हार्थी को अपने पास लाने की हठ करता है। प्यारे हाथी की जान बचाने को जहाँगीर हाथी मेजता है। मुक्त वायु से हाथी स्वस्थ होता है ग्रीर जहाँगीर योगी का चमत्कार मानकर उसके लिए मठ बनवाता है और छः गाँव की जीगीर देता है। क्या विचित्रता है? दूसरी कहानी में जहाँगीर की जड़ाऊ पेटी में एक सुई रखने का जिक है, जिसे वह जुवाँमदौँ की ज़ाँच के लिए मिलने वालों के कान या गाल में चुभो देता था। जो सह गया वह जवाँमर्द, जो चीख गया वह कायर अपने पुत्र सुल्तान शहरयार की भी ऐसी ही परीक्षा उसने ली थी। उसके हाथियों की लड़ाई देखने के शौक का भी वर्णन है।

जहाँगीर के चरित्र की विचित्रता बताना इसका भी लक्ष्य है। 'ग्रवैये CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri र की सूबेदार ' में जहाँदारशाह द्वारा अपनी प्रेमिका नर्तकी लालकु वेर के भाई गवैये नियामत को उसकी गायन-कला से प्रसन्न होकर मुलतान की सूबेदारी वर्ष्शे देने की घदुना है। इसमें वजीर जुल्फिकारलाँ को ग्रपने हक-पानी के रूप में नियामतखाँ से एक हजार तम्बूरे माँगता है, क जो जुट नहीं पाते । वादशाह पर जब बात जाती है तो जवाव-तलव मा होता है। वजीर कहता है — "त्रालीजाह, सल्तनत में करीव एक हजार सरदार श्रीर मनसर्वदार हैं। उनसे तलवारें लेकर उस्ताद के पास भिजवां दूँगा और उन लोगों को एक-एक तम्बूरा थमा दूँगा; फिर जैसी मर्जी जहाँपनाह की हो।" (कलाकार का दण्ड, पृष्ठ ५२)। त् तात्पर्यं, गायकों को सूत्रेदारी देना उचित नहीं। 'शेरशाह का न्याय' ही में बादशाह शेरशाह का लड़का शाहजादा इस्लामशाह शहर में हाथी नी पर बैठा जा रहा है। हाथी के हौदे से एक हलवाई की बीवी को नहाते ता देखकर उस पर पान के सोने के वर्क वाले बीड़े फेंक देता है। स्त्री इस पर ग्रपने को ग्रपवित्र समभकर जल जाना चाहती है। शेरशाह पर ₹ शिकायत पहुँचती है। हुक्म होता है कि शाहजादे की बीवी हलवाई के ले र्थर में वैसे ही नहावे और हलवाई हाथी पर बैठकर वैसे ही उस पर ₹ पान के बीड़े फेंके। कहानी का निष्कर्ष है—'हिन्दुस्तान में वही राज कायम रह सकता है जो लोगों के साथ न्याय करने में कसर न लगावे।" (वही, पुष्ठ ६६)। 'मुहम्मदशाह का न्याय' मुसलमानी थ काजी और मुफ्तियों की क्रूरता की कहानी है। इसमें एक हिन्दू राम-जी विलासी जीवन के लिए ख़दाबड़्श बंन जाता है, पर उसकी पत्नी श्रीर पुत्री मुसलमान नहीं बनतीं। वे लड़की को कैद में डाल देते हैं। वह जल्लाद के हाथ से नहीं, पत्थर की दीवार से सिर ट्रकराकर मर 1 जाती है और हिन्दू ही रहती है। एक ग्रोर यह कट्टरता, तो दूसरी ह भोर वेतन की वसूली कहानी में वही मुहम्मदिशाह वेतन न मिलने पर चोरी के लिए घर में क्षेदने वाल सिपाही को माफ कर देता है श्रीहृद्ध कृत्यपक्षें हुटी कुई उसकी डाँगाका संदूला हो।

इसी प्रकार 'फीरोजशाह तुगलक की सहानुभूति', 'गेहूँ के साथ भूसा',
'उस प्रेम का पुरस्कार', 'लुटेरे का विवेक' ग्रादि कहानियाँ क्रमशः
फीरोजशाह की दूरदर्शिता, श्रकबर की तर्क-शक्ति, गुलामकादिर के
मुगल-सम्राट् शाहग्रालम की शहजादी के प्रेम में ग्रसफल होने, दिल्ली
के सुलतान मुहम्मदशाह के पाटन-निवासी वसाबुहीर की गजनी की
जायदाद को न लूटने ग्रादि का उल्लेख है।

H

16

बी

तदा

神

वट

ारेश

ररा

प्रत:

गरा

गर

हा ह

लाग

R

श्

IE

गिय

छ

T

新

गरि

वरव

राजपूतों से सम्बन्धित कहानियाँ - इन कहानियों के दो भेद कर सकते हैं-गुजरात के राजपूतों की कहानियाँ ग्रौर राजस्थान के राजपूतों की कहानियाँ। गुजरात के राजपूतों की कहानियों में 'युद्ध वचाया' भौर 'सिद्धराज जयसिंह का न्याय' कहानियाँ गुजरात के प्रसिद्ध राजा जयसिंह की महत्ता बताती हैं। पहली में ग्रपनी चतुराई से धार के राजा से युद्ध न होने देना भीक दूसरी में हिन्दू-मुसलमान दोन को एक दृष्टि से देखने का वर्णन है। सच्ची शृद्धि का सम्बन्ध गुजरात के राजा अजयपाल से है। यह कहानी 'शेरशाह का न्याय' से मिलती-जुलती है, जिसमें राजा अजयपाल के अपनी घोविन पर आसक्त होहे भीर उसके प्रायश्चित्त-स्वरूप चिता पर चढ़ने का वर्णन है। पण्डित राजा के मन की शुद्धि होने से उसे पापी नहीं मानते, पर वह घोबिन के क्षमा कर देने पर ही चिता से उतरता है। यह है भारतीय राजा का आदर्श पराजपूतों की कहानियों में 'पहले कौन' ग्रीर 'खजाना किसका' दो कहानियाँ बड़ी सुन्दर हैं। दोनों में पहली राजपूतों की मूर्खता का दिग्दर्शन कराती है। मेवाड़ और जोधपुर की सीमा पर एक टूटे-फूटे गढ़ को लेने के लिए दोनों ग्रोर का प्रयत्न चलता है। एक बार मेक्ड का भ्राक्रमण असफल हुआ तो रणधीर सिसौदिया भौर गचराज हाड़ा सामक दो वीरों में होड़ लगती है कि किले के फाटक को तोड़ने का पहले किसे ग्रवसर मिलना है। जब सिसौदिया

देखेता है कि हाड़ा जीतेगा तो स्वयं ग्रपना शीश काटकर मर जाता -CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri । 'खजाना किसका' में रराण्यम्भौर का एक सेठ ग्रपना मकान के वाला है। खरीदने वाला लक्ष्मणा सेठ जब मकान को पुनः वनवाता हो वहाँ सोने-चोदी के सिक्कों, का कलश निकलता है। दोनों उसे बीकार नहीं करना चाहते। ग्रन्त में राजा हरि सेठ की लड़की ग्रौर क्षमण सेठ के लड़के का विवाह कराकर उस कलशे को हरि सेठ से ज्या-दान में दिलवाते हैं। 'पैर छाप कपड़े की कहानी' ग्रौर 'थोड़ी दूर और' में देशभक्ति का स्वर ऊँचा हुग्रा है। पहली में कन्नौज का मन्त्री ज्योज पर ग्राक्रमण करने वाले कनिष्कृ को ससन्य रेगिस्तान में एकाता है, तो दूसरी में महमूद गजनवी को दो राजपूत वैसे ही तेशान करके प्राण-दण्ड पाते हैं।

मराठों, बुन्देलों भ्रौर सिक्खों से सम्बन्धित कहानियां - वर्माजी राठा इतिहास के विशेषज्ञ हैं ग्रीर बुन्टेल्लखण्ड उनकी जन्मभूमि है। मतः इन दोनों से सम्धन्धित रचनाएँ पर्याप्त मिलती हैं। जहाँ तक गाठा जीवन की कहानियों का सम्बन्ध है, 'ग्रण्णाजी पन्त', 'राम-गत्त्री की निस्पृहता', 'महज एक मामूली सवार' ग्रौर 'सत्ताघारी <sup>ज़ तमाचा'</sup> उल्लेख्य कहानियाँ हैं। इनमें मराठों की देश-मक्ति, लाग और सादगी पर प्रकाश पड़ता है। ग्रण्णाजी पन्त जिजों के किले प्रहरी से मिलकर बाहर आता है और मुगल छावनियों में साधु-वि में अपना गाना सुनाकर सैनिकों में विश्वास प्राप्त कर शिता है। लि में मूलजी नायक के साथ गिलकर छावनी में ग्रपने नाच का ग्योजन करता है श्रीर मवाली नाई के रूप में मशालची बनते हैं। वि ही देर में सहसा असली रूप में प्रकट होकर छावनी के सैनिकों म सफाया कर देते हैं। 'रामशास्त्री' में एक सरदारे माधवजी विनविधा की जागीर को केदारजी को दिलामा पाहता है, जबकि गिस माधवजी है। रामशास्त्री त्यागी, निस्पृह ग्रौर सम्पत्ति से गत्त हैं d. अवेल सम्में सोने का व्यक्तातः के प्रलोभन को ठुकरा देते हैं। अभिराठा तित का संचालक पेशवा वाजीराव 'महज एक मामूली सवार' है। उसका एक चित्र निजामुलमुल्क चाहता है। जिस चित्रकार को वह भेजता है वह वाजीराव का रेख़् चित्र देता हैं—''साधारण घुड़ सवार घोड़े की ग्रगाड़ी-पिछाड़ी के रस्से एक भोले में वाँधे था। कचे पर लम्बा भाला टिकाये था। घोड़े की जीन सादी, पोशाक भी सीधी सादी। केवल साफे पर एक विशेष चिह्न था। वस ग्रीर ज्वार के 'रे ग्रधपके भुट्टे को दोनों हाथों की हथेली से मींड़कर चंत्रा रहा था।' ('शरणागत', पृष्ठ ७६)। 'सत्ताधारी का तमाचा' में माधवराव पेशवा प्रथम के कोधी स्वभाव का चित्र है।

बुन्देलखण्ड के इतिहास से सम्बन्धित कहानियाँ बहुत कम है। ग सम्भवतः इसका कारए। यह हो कि वर्माजी का समस्त साहित्य है के वहाँ की जलवार् में पल्लवित-पुष्पित हुग्रा है, फिर सामाजिक ग्रीर ऐतिहासिक उपन्यासों के पिशों में भी बुन्देलखण्ड मुखरित है। फिर से भी 'मेंढकी का ब्याह' में 'मुँह न दिखलाना' वुन्देलखण्ड के इतिहास है यह सम्बन्धित सुन्दर कहानी है। इसमें ग्रोरछा के राजगुरु जगन्नाय व्यास की चतुराई का दिग्दर्शन है। एक बार राजगुरु के यहाँ किसी भोज में रानियाँ ब्राईं ब्रौर खाने से पहले उन्होंने पत्तलों पर कुछ गहने भी उतारकर रख दिए। खाकर हाथ घो लिये। घर पहुँचीं तो गहनों बी याद ग्राई। राजा ने पुछवाया। व्यासजी ने कहा कि वे महतरों के ही गए। राजाज्ञा हुई—''मुँह न दिखलाना।'' एक दिन कोट के ए दरवाजे पर राजा की सवारी जा रही थी तो व्यासजी पीठ करके खे हो गए। राजा समभ गया। राखी बाँघने बुलाया। व्यास ने कहा-का "राजा मेरे घर मावें।" राजा गये। ऐसे रखते थे पुराने गुरु राजामी पर ग्रंकुश । जहाँ व्यासजी पीठ करके खड़े हुए थे वहाँ का कोट की फाटक पत्थरों से बन्द कैरवा दिया गया।

इस प्रकार 'मुँह न दिखलाना' बुन्देलखण्ड से सम्बन्धित एक सुन्दर कहाँनी है, इसमें श्रोरछा के राजगुरु के चरित्र की महत्ता वर्ता CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri गई है। सिक्खों से सम्बन्धित कहानी एक ही है 'रिहाई तलवार की घार, गर' इसमें वीर बन्दा वैरागी का अनुयायी एक लड़का अपनी माँ के गर मुसलमान ऋधिकारी को रिश्वत देकर छुड़ाने पर क्रुद्ध हो जातां है और मरना पसन्द करता है।

विदेशियों से सम्बन्धित कहानियों में 'मेरा अपराध' और '१३ तारीख और जुक्रवार का दिन' ली जा सकती हैं। पहली कहानी मं भंसीसी चित्रकार खुई रस्सेली की बुन्देलखण्ड-यात्रा पर है। उसके बासी भोजन का धैला एक कुत्ता ले जाता है, जिसके लिए कुत्ते के बाब अपराधी मनुष्य का-सा व्यवहार होता है। यह अंग्रेजों के आतंक-वादी रूप की रक्षक पुलिस की मूर्खंता पर करारी चोट है। दूसरी हैं। वहाज नष्ट करके घर लौटता है। इसमें अग्रुभ दिन पर प्राप्त सफलता कर से निष्कृषं निकाला है कि प्रभु का काई दिन अग्रुभ नहीं। हमारे के वहां भी ठीक ही कहा गया है—'दारिद्री और सूरमा जब चालें वह सिद्धि।'

## राजनैतिक कहानियाँ

राजनैतिक कहानियों में कुछ कहानियाँ तो सन् १८३७ की क्रांति की हैं, और कुछ सन् '४७ की। पहली कहानियों को 'अम्बरपुर के अमर वीर' नामक छोटी-सी पुस्तक में संग्रहीत किया गया है। यद्यपि वे कहानियाँ ऐतिहासिक भी हैं, पर हम अपने राजनैतिक आन्दोलन का प्रारम्भ सन् '५७ से मानते हैं, इसलिए इन्हें राजनैतिक कहानियों के अन्तर्गत ही रखा है। ये कहानियाँ हैं—'अम्बरपुर के अमर वीर', 'कायदे की बात', 'देशद्रोही का मुँह काला', 'बदले के प्राय इंग्लैण्ड का गला', 'ऋएग साफ और ईमान नहीं दूढा', 'अप्त समा', 'वे दिन का गला', 'ऋएग साफ और ईमान नहीं दूढा', 'अप्त समा', 'वे दिन का गये मैम सा'ब', 'धायल सिपाही', 'नाना साहब और कानपुर की वह दुर्धदना, 'अलीव्रदेखां की वह दुर्धदना, 'अलीव्रदेखां की वह दुर्धदना, 'अलीव्रदेखां की प्राया', 'अलीव्रदेखां की वह दुर्धदना, 'अलीव्रदेखां की प्राया', 'अलीव्रदेखां की

्रवसीयत्', 'वैल्लूर का विद्रोह', 'दयावान था?', 'ग्रभो तो मैं जीवित हुँ ग्रौर दिल्ली के पतन का एक कारए। यह भी हुग्रा'। इन कहा नियों द्वारा वर्माजी ने '५७ की ऋांति को सिपाही विद्रोह कहने वाले को मुँहतोड़ जवाव दिया है। पहलीं कहानी, जिस पर इस संग्रह क नाम रक्खा गया है, के चौतीस वीरों ने ग्रम्वरपुर के किले को वी हजार अंग्रेजों से बड़ी देर तक बचाए रखा और विलदान हो गरे 'कायदे की बात' में गर्गशजू नामक एक ऐसे देशहीही के जीवन के भलक है, जो '५७ की क्रांति के समय ग्रंग जो को उसकी सूचा देकर ग्रपनी जागीर प्राप्त करने की चेष्टा करता है, पर उसे उसे बदले में निराशा ग्रौर ग्रपमान सहना पड़ता है। रज्जबग्रली ग्रौ इलाहीबस्रा भी ऐसे ही देश-द्रोही हैं जो दिल्ली में ग्रंग्रे जों के घेरे है सुरंग द्वारा हुमाहूँ के मकबरे में पहुँचे हुए बादशाह बहादुरशाह क पता देकर उसे गिरफ्तार कराते हैं। क्यों ? जागीर के लोभ मं। इनके लिए लिखी गई है 'देश-द्रोही का मुँह काला' कहानी। 'वदले के साम ही इंगलैण्ड का भला' में लार्ड डलहीजी द्वारा ग्रपनी माँ के ग्रपमान का बदला लेने के फलस्वरूप ग्रवध को ग्रंग्रेजी राज्य में मिलाने बी बात कही गई है। कारएा सन् '५७ से ३८ साल पहले लार्ड डलहौंबी की माँ की, जो ग्रपने पति जनरल डलहौजी के साथ लखनऊ तत्कालीन बादशाह गाजी हैदरउद्दीन की एक मजलिस में मौजूद थी बादशाह भे एक नाचने वाली के बदले में माँगा था। 'ऋगा साप थीर 'ईमान नहीं टूटा' में एक एंग्लो-इण्ड्यिन द्वारा सन् '५७ की क्रांति के अपराध में ऐसे सेठ को फाँसी देने का उल्लेख है जो स्वयं उसो से का कर्जदार था। 'गुप्त-सभा' में पटना के एक मुसलमान वुकसेल 'पीरअजी' का चरित्र है, जिसने क्रांति में वहाबी मुखियों और कार्षी के पंडितों की एक गुप्त सभा का आयोजन किया था और क्रांति की सन्देश कमल के फूल तथा रोटियों द्वारा भिजवाने की व्यवस्था की का थी। वह हँसते-हँसते फाँसी पर चढ़ा था। 'वे दिन लद गये मैम सार्व CC-0: Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

में कानपुर के लोग एक मैम साहब को पंखे से हवा नहीं करते,। कि में काग्य सिपाही' में भाँसी के किले की एक मोरी के पास एक बढ़ई हारा, मरराासन्त होते हुए भी, अंग्रेज की वन्द्रक से आँस्री के एक ग्रादमी ग्रौर एक ग्रौरत को बचाने का वीरतापूर्ण चित्र है। इसका क उल्लेख बुन्देलों की ऐतिहासिक कहानी के रूप में हो चुका है। 'इतना वा सब कहाँ से आया' में अग्रेज वकील हैरियट द्वारा रिश्वत में जोड़ी हुई तीन-चार लाख पौण्ड सम्पत्ति और हीरे-जवाहरात का व्यौरा के । वह इंगलैण्ड के समुद्र-तट पर पहुँचते ही मर गया था। जहाज के करान ने उसके लिए कहा था— "बाहर राष्ट्र-भक्त घर में टंक्स-भी बोर।" बंगाल के सूबदार अलीवर्दीखाँ ने अपने लड़के को वसीयत भी की कि अंग्रे जों को किले न बनाने देना, नहीं तो हिन्दुस्तान में उनके र जम जायगे । वैल्लूर का १८०६ का विद्रोह प्रसिद्ध ही है, जिसमें गर्भ गरे जों ने हिन्दु श्रों को तिलक-छापे लगक गरे ग्रीर मुसलमानों को दाढ़ी रखकर कवायद में ग्राने से मना कर दिया था। 'दयावान था?' मा में हमारे उन भारतीय ग्रध्यापकों की बेवक्रफी बताई गई है जो ग्रंग्रेजों की चालों को नहीं समक्त पाते और उनके गुए गाते हैं। 'अभी तो मैं जीवित हूँ' में वर्माजी के परदादा ग्रानन्दराव की वीरता की भलक है, बिन्होंने रानी की मृत्यु के बाद भी ग्रंग्रे जो से लड़ाई जरूरी रखी ग्रौर भी भन्त में गोली खाकर मरे। दिल्ली के पतन का एक कारण यह भी क होंग कि ३१ मई को होने वाला संग्राम १० मई को ग्रहरम्भ हुआ कि और बिना सोचे-समभे बस्तखाँ को, सेनापित न बनाकर शाहजादे मिर्ण मुगल को सेनापित बना दिया। लूट-मार ग्रौर बदमाशी वढ़ी गीर रक्षक-भक्षक बन गये। 'भ्रँगूठी का दान' नामक कहानी-संग्रह में लखनऊ की बेगम हजरतमहल की भी एक कही है, जिसका की शिषंक 'वपस्या के लिए वरदान' है। इसमें ग्रंग जों से लड़ने वाले प्रस्कारार्थी लोगों की कहानी है। कुछ लोग तो अफीम तक की फर-भायश करते हैं। यह तत्कालीन पतन का चित्र है। 'दानों ह्याय लड्डू' CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

क्रें भी ऐसे ही लोगों का चरित्र बताया है जो कालपी में राव साहव की सेना में जागीर न मिलने के कारएा भर्ती हुए ग्रौर भाँग-बूटी पीकर क कालपी में लूट-मार करने लग गये थे। आये थे स्वराज्य के लड़ने की हा प्रतिज्ञा के साथ, पर घर भरने की तैयारी करने लगे।

सन् '४२ की कहानियों में 'कटा-फटा भण्डा' जल्लेखनीय है। ह इसमें हिन्दू-मुस्लिम दंगे में वल्लभ का बलिदान हो जाता है। तब एक हमें मिलती है ग्राजादी ! इसलिए भण्डा कटा-फटा है। न तो इस गर भण्डे का रक्त धुलेगा न भदरंगा होगा. 'चाहे प्रलय-काल का पानी है। क्यों न बरस जाय ।' बड़ी ही दर्दभरी कहानी है - छोटी-सी; पा कितनी बड़ी बात को ग्रपने भीतर समाये हुए है। हिन्दू-मुस्लिम-दंग र। की पृष्ठभूमि की ही दो कहानियाँ ग्रौर हैं, जो हमारी राजनीति का खोखलापन दिखाती हैं। एक है 'हमीदा', ग्रीर दूसरी है 'तोषी'। ख पहली में पेशावर में हिन्दू स्कियों को सताने का बदला पटना के एक गाँव में लिया है। इसमें माधव नाम का एक युवक हमीदा को गृह करके उसको अपनी पत्नी बना लेता है। नाम रखता है शानि। क उसका मन माधव की ग्रोर नहीं है। माधव यह देखकर उसे उसके हि घर पहुँचाकर म्रात्मिक शान्ति प्राप्त करता है। दूसरी 'तोषी' कहानी सर में लायलपुर के एक गाँव में तोषी मुसलमान गुण्डों के हाथ पड़ती है। गत बच्चों की खातिर रहीमन बनकर वह एक-दो-तीन —यों कई बै वासना-पूर्ति करती है। ग्रन्त में हारकर मरना चाहती है कि दोर भीर देशों के समभौते के अनुसार ऐसी दुखी स्त्रियों की अदला-बदला हो वि है। वह बड़े विश्वास के साथ दिल्ली लाई जाती है। जहाँ उसका खा। ग्रौर पति उसे ग्रपना लेते हैं; दोनों कहानियों की तुलना करके पी,

कहानियाँ दोनों सुन्दर हैं। सामाजिक कृहानियाँ

ift

चलेगा कि प्रतिकस्तान में हिन्दू-स्त्रियों पर ग्रधिक ग्रत्याचार हुए

वर्माजी की सामाजिक कहानियों में कुछ का सम्बन्ध सामाजिक

त्र समस्याग्रों से है, कुछ का सरकारी ग्रफसरों से; ग्रौर कुछ का श्रम-ही द्वान या सहकारी आन्दोलन से। सामाजिक समस्याओं से सम्बन्धित विश्वेष्ठ ग्रीर लोकप्रिय कहानी 'शरगागत' है। इसमें लेखक ने हुदेलखण्ड के पानी का परिचयं दिया है। कथा है रज्जब नाम का क कसाई ग्रपनी बीमार पत्नी के साथ जा रहा था कि रात हो गई। स गत के एक गाँज के ठाकुर के यहाँ बहुत ग्रारजू-मिन्नत करने के बाद ही बगह मिली। लेकिन सुबह तड़के उठा दिया। वह ठाकुर डकत था-रा गंद वालों से भयभीत भी ; क्योंकि लोग उस कसाई की तलाश में गाँवे। बेचारे को तीव ज्वरग्रस्त पत्नी को लेकर चलना पड़ता है। मा गड़ीवान ग्रौर रज्जव में कहा-सुनी होती है ; क्योंकि गाड़ी नहीं । ज्लती। इसी बीच डाक्न घेर लेते हैं। वह ठाकुर ही उनका सरदार क है। उसे पता चलता है कि यह कसाई तो उसके यहाँ शरण पा चुका । गाड़ी पर चढ़ा उसका एक साथी उसे मारना चाहता है तो वह-हिता है - "नीचे उतरो, नहीं तो तुम्हारा सिर चूर किये देता हूँ। के हिमेरी शरएा आया था।" (शरएागत, पृष्ठ ६)। जब वे लोग वी सका साथ छोड़ने की धमकी देते हैं तो वह उपेक्षा से कहता है-"न गना। में अकेले ही वहुत कर गुजरता हूँ। परन्तु बुन्देला शरणागत में साथ घात नहीं करता, इस बात को गाँठ बाँघ लो ! (वही, पृष्ठ ६) की कहानी समाप्त हो जाती है। यह हिन्दी की उच्चकोटि की कहा-मियों में प्रथम पंक्ति की अधिकारिएगी है। दो कहानियाँ राखियों पर पहली 'तिरंगे वाली राखी' में एक ऐसे क्लर्क का मनोवृत्ति-परिवर्तन जो अपने वेतन ग्रौर अफसरों के अधिक वेतन का अन्तर देखकर म काम करना चाहता है, पर 'तिरंगे वाली राखी' नाकर उसकी र्वाच-बुद्धि जाग्रत हो जाती है। 'राखी' में एक ऐसे छात्र की चित्र जिसका ट्यूशन केवल इसलिए छूट जाता है कि वह अपने शिष्यों वहन से राखी बँधवाना चाहता है जबिक वह उसके प्रति वासना-ति होकर मार्कितिहाहै wan varanasi Collection. Digitized by eGangotri

क भूखे लड़के के गले में माला न डालकर बरात को लौटाने के लिए विवश करती है और कुछ दिन बाद उपयुक्त वर से ग्रुपनी शादी करती ह है। 'ग्रॅंगूठी का दान' में एक नन्ही बालिका -श्रम-दान में बड़े चाव से बनाई अपनी अँगूठी देकर आदर्श उपस्थित करती है। 'वेटी का स्नेह' में ख सरपंच की सहकारी ग्रान्दोलन को ग्रसफल करने की चाल का भण्डा-फोड़ किया गया है। 'वमफटाका' में एक 'वीमार मज़दूर' की पत्नी ग्रीर बच्चा बरात की भीड़-भाड़ ग्रीर ग्रातिशर्बाजी के कारए डाक्टर को बुलाने नहीं जा पाते और मजदूर मर जाता है। 'मेंढकी का ब्याहं में इस ग्रन्ध-विश्वास पर चोट है कि सूखा दूर करने को मेंढकी का ब्याह होना चाहिए। इसके सहायक पुरोहितजी भी हो ही जाते हैं। यह सच्ची घटना पर भ्राधारित है। 'थानेदार की तलाशी' इस वात को लेकर लिखी गई है कि क्म वेतन में थानेदारों के ठाट कैसे होते बाव हैं। 'धरती माता तोकों सुमिरौं' में श्रम की महत्ता प्रतिपादित है। हो अभिप्राय यह कि समाज की अनेक समस्याओं और प्रक्तों पर के कहानियाँ भ्राधारित हैं। लगभग सबका भ्राधार सत्य घटनाएँ हैं वर्माजी ने उन्हें कहानी का रूप दिया है।

## हास्य-व्यंगपूर्ण कहानियाँ

 ए क्षेत्रुक्त पर पत्नी की घर में अनाज न होने की सूचना पर भी ध्यान ती हिंदेते। कुछ देरु में 'भकोला चारपाई' पर ही सो जाते हैं ग्रीर से अप में रमणीय उद्यान में एक तेख़क मित्र के साथ घूमने लगते हैं। में इदर में ग्रशिंफयों से लदे पेड़ की ग्रोर दौड़ते हुए ठोंकर साकर गिर हैं। ग्रांख खुलती है तो भकोला चारपाई पर ही पड़े हैं। ग्राशय नी हिक ग्राप करवना कीजिये ताकि लोग उससे सुसी हो पर स्वयं सुस र हो और न दौड़िये। ऐसे ही 'मूँग की दाल' का कवि शिवलाल पत्नी हैं । कारण ग्रार्थिक तंगी दूर करने के लिए मन्त्रो बन जाता है, पर उस वित में लिख नहीं पाता। न ग्रात्माभिव्यक्ति का संतोष है, ग्रौर न ाति । ऊवकर फिर वही पूर्व जीवन ग्रपना लेता है । 'यही धन्धा मैं त करता हूँ और 'नये रंग ढंग' में ऐसे चलते-पुर्जे लोगों का खाका वे बिंग गया है, जिनका पेशा ही साहित्य को ठगना है - कभी जेब विया टिकट खोने का बहाना करके, कभी सब्ज बाग दिखलाकर, विशेष को साधन-सम्पन्न लेखक होने का रौब देकर। वीर वाजार की गंगोत्री' तथा 'सरकारी कलम-दवात नहीं लेगी' दो कहानियाँ समाज के उन लोगों के चरित्र पर प्रकाश जाती हैं जो ऊपर से आदर्शवादी बनते हैं, लेकिन अन्दर में बुराई में वितक फंसे हैं। पहली कहानी की नायिका श्रीमती घनगरज चोर-गिगरी के खिलाफ भाषरा। देने में नम्बर एक हैं, पर भाषरा, देने के प्रसाड़ियाँ उनके पतिदेव को चोरबाजार से लानी पड़ती हैं। दूसरी एक इञ्जीनियर अपने लड़के को सरकारी कलम-दवात नहीं छूने ते, पर सरकारो जंगल की मनों चिरोंजियाँ डकार जाते हैं। 'राज-वित की परिभाषा' में चुनाव के समय किये गए लम्बे बादों को बाद में अल जाने की वृत्ति पर राजनाति की भी श्राष्ट्रनिकतम परिभाषा में भी गई है—''चुनाव के समय ग्रसम्भव वादे करके चुनाव के वाद, कुष सम्भव है, उसे करते रहना।" ('मेंडकी का ब्याह', पृष्ठ ा)। 'राजनोति।सात्याकानिमत्तं बही। स्तिमें एक

शब्द-कोष के लिए 'राजनीति' शब्द का ग्रर्थ खोजा जाता है। साम् हर दाम, दण्ड, भेद, सदाचार, कूटनीति, चुनाव में टिकिट ले श्राना शाहिक कई ग्रथं सोचे जाते हैं। ग्रन्त में राजनीति का ग्रथं 'राजनियत' रहते। का निश्चय होता है, क्योंकि ग्राजकल सर्वत्र राज करने की नीयत बनी है। 'कागज का हीरा' में दफ़्तरों की लालफीताशाही, 'हार मा प्रहार' में अधिकारियों की मूर्खता, 'अखाड़ा या सिनेमाघर' में दफ्ता में बेकार बैठे बाबुग्रों की दिनचर्या ग्रादि की पोल खोली गई है। 'पत्नी-पूजन-यज्ञ' में ऐसे पृतियों का मजाक है, जो निखट्दू हैं औ हि घर का प्रबन्ध नहीं कर पाते। व्यंग कहानियों में एक ग्रौर कहानी 'मालिश ! मालिश !!'; यह कहानी कलात्मक दृष्टि से बड़ी ऊँची है | म लखनऊ स्टेशन पर नवाबी खानदान के दो मुसलमानों में एक मालि वाला है, जो बारह माने में दूसरे कनमैलिये की मालिश करता है ही वह कान का मैल निकालकर हिसाब बराबर करना चाहता है वन 'अपनी बीती' वर्माजी की एक ऐसी मोटर-यात्री की कहानी है जिसमें प्रक वे २५-२६ मील की यात्रा १२ घण्टे में तय कर पाते हैं, वर्माजी के पार मस्त स्वभाव पर इससे अच्छा प्रकाश पड़ता है। इसका हास्य उच्ची कोटि का है। in

## संकेतात्मक कहानियाँ

146

इन-कहानियों में हम भावात्मक, प्रतीकात्मक ग्रथवा ऐसी कहातियों को ले सकते हैं, जो किसी, गहन मानवीय तत्त्व की व्यंजा किरती हैं। 'कलाकार का दण्ड', 'खजुराही की दो मूर्तियाँ', 'इन्द्र के मार अच्छक हथियार' श्रीर 'सौन्दर्य-प्रतियोगिता' ऐसी ही कहानियाँ हैं कि 'कलाकार को प्रतियोगिता' ऐसी ही कहानियाँ हैं कि 'कलाकार को प्रतियोगिता' ऐसी ही कहानियों के अध्या में हैं—भाव श्रीर भाषा दोनों ही हिष्ट से। इसमें भर्रतीय श्रीका श्रीर भाषा दोनों ही हिष्ट से। इसमें भर्रतीय श्रीका यूनानी कला का अन्तर स्पष्ट हुग्रा है। यूनानी कलाकार श्रात श्रीर श्रीपोली की मूर्ति बनाता है श्रीर भारतीय कलाकार शंख चतुर्व विद्या की । यूनानी मूर्ति में मांस्टीहिंग्रों के क्रिका के सिक्स हिंद्र प्रभूष विद्या की । यूनानी स्रात स्पार के सिक्स हिंद्र प्रभूष विद्या की । यूनानी स्रात से स्रात से स्वाप की स्वा

भारतीय मूर्ति में नेत्रों की स्वर्गीय आभा और अघरों की मधुर म् प्रस्कान से ब्रात्मा की प्रधानता है। दोनों में श्रपनी-अपनी भूति को विभिन्दर बताने का हुठ है। अन्तक शंख की सूर्ति को अपने पास रख लेता वर्ग वह रखने में दूट जाती है। बहाना है कि अपोलो ने रुट होकर या है। शंख अन्तक की सूर्ति को चुरा लेता है। बहाना बनाता मिक विष्णु ने वदेला लिया है। बात ग्रिधकारियों तक जाती है। त्रा विदेशी है, इसलिए उसका अधिक ध्यान रखा जाता है। है। निर्णय होता है कि ग्रन्तक गुरुकुल में एक साल तक पढ़कर भारतीय गिहिं हिकोए। को समभे ग्रीर शंख एक वर्ष तक बाहर रहे। जिस तक्ष विवती के लिए वह ब्राह्मण से तक्ष हुआ था और जिसकी नेत्राभा तथा है। बर-स्मिति को विष्णु की मूर्ति में उसने व्यक्त किया था उसे ले जाने राष्<mark>र्वा ग्र</mark>धिकार उसे नहीं मिलता; क्योंकि वियोग में वह ग्रपनी प्रेयसी है अप्रेरणा से विष्णु की वैसी ही मूर्ति बना सकेगा। भारतीय और है जिन-कला की वारीकियं को इस कहीनी में अत्यन्त सुन्दर ढंग से सम्बद्धित किया गया है। भारत में किसी भी धर्म या सम्प्रदाय का अनु-कार्यी व्यक्ति ग्रात्मा का तिरस्कार नहीं कर सकता; यह सन्देश है, जो बाहर वालों को हम कला या साहित्य से दे सकते हैं। कहानी में बित तक एकसूत्रता ग्रीर कौतूहल की रक्षा हुई है। 'खजुराहो की दो र्गियाँ में मूर्ति-कला के सिद्धान्तों पर प्रकाश डाला गया है। हम उत्तमानों की तरह गृह के चारों ग्रोर क्यों जाली नहीं बनाते, हिंगर क्यों ग्रश्लील सूर्तियाँ मन्दिरों के बाहर खुदी हुई हैं; इन को प्रश्नों नि उत्तर प्रमुख रूप से दिया गया है। पहले का उत्तर यह है कि मारे यहाँ स्त्री-पुरुष की म्राकृति को पत्थर पर नहीं उतारते श्रद्धा-कि, वासना, लालसा, मोह ग्रादि भावों में लक्षणों के अनुसार बित्ता को लचकों में उतारते हैं और दूसरे का उत्तर पह है कि वियों की प्रश्लीलता मोहक नहीं, सुडौलता प्लेहक है। इस कहानी प्रेरणा लेखक को वृद्ध-वृद्धा की उन दो सूर्तियों से मिली, जो

वृन्दावनलाल वर्मा: व्यक्तित्व और कृतित्व

285 खजुराहो के मन्दिर-समूह के निकट रखी हैं। निष्कर्ष है—"पसीन ह ब ाते श्रीर हँसते-खेलते हुए यदि क्रम से ग्रस्थि-पंजर भी क जाग्रो तो चाहे तांत्रिक कुछ कहें ग्रीर चाहे श्रमण-श्रावक कुछ, तांव बुरा भी क्या है।" कलाकार का तण्ड, पृष्ठ ३४)। यह कहानी भंत 'कलाकार का दण्ड' की कोटि की है-शिल्प ग्रीर भाव-भूमि दोनों के हिंद से । 'इन्द्र का श्रचूक हथियार' ग्रीर 'सौन्दर्य प्रतियोगिता' दोने ग्र कहानियों में से पहली में प्रतीकात्मक ढंग से यह बत्राया गया है कि ग्रहंकार पतन का मूल कारण है। इसमें एक तपस्वी को न मेक डिगा सकती है, न निन्दक। यदि उसे भ्रष्ट करता है तो भूठी प्रकृत से उत्पन्न ग्रहंकार। दूसरी कहानी में एक ऐसे भिखारी का चित्र में जो शरीर से तगड़ा है और जिसने बहुत पैसा कमाया है। वह साँत क प्रतियोगिता में सफल होकर लौटने वाली चपला को मोटर के नी

भिखारी को बुरा-भला कहती है। यही नहीं मोटर के नीचे से निकाल जाने पर भ्रपने 'मनी बेग' को चुराये जाने का सन्देह भी वह उस प करती है। जब कोई दूसरा व्यक्ति उसका मनी बेग उसे लाकर ले पा है तब वह उस भिखारी को इनाम देना चाहती है। वह 'मुक्त व के चाहिए इनाम!' कहकर जब भीड़ में खो जाता है तो उससे कहा भी खिल उठती है। उस भिखारी के इन शब्दों ने सम्पन्न भीर विष्

से निकालता है। यही चपला सौंदर्य-प्रतियोगिता में जाते समय ज

के बीचू के भेद को सहज ही स्पष्ट कर दिया है। सच तो यह है वर्माजी की ये कहानियाँ कला की दृष्टि से उनकी श्रेष्ठ कहानि की प्रतिनिधि हैं। इनकी पढ़कर हमारा यह विश्वास हढ़ हैं। है कि वर्माजी ने यदि इस ग्रोर ध्यान दिया होता तो वे हमें ग्रीर

मि

सुन्दर कहानियाँ ग्रवश्य देते। विशेषनाऍ

लि वर्माजी की ऐतिहासिक, राजनैतिक, सामाजिक, हास्य-व्यंगर - और संकेतात्मक कहानियों को एक साथ लेकर देखें तो हमें उर्व

नि सबसे पहली बात यह मिलेगी कि अपनी कहानियों के द्वारा वर्माजी क् मानव चरित्र की ऐसी विचित्रता को प्रकट करना चाहतें हैं, जो त उनको ग्रन्य व्यक्तियों से ग्रलग करती है। ऐतिहासिक कहानियों में में तो यह वात ग्रीर भी स्पष्ट है। मुगलों का सनकीपन ग्रीर मराठों की सादगी, बुन्देलों की वीरता और सिक्खों का बलिदान सब ग्रपनी-क्षियपनी जगह ठीक हैं। मुगलों में ग्रच्छाई ग्रौर बुराई दोनों एक साथ मिलती हैं। ऐतिहासिक कहानियों की संख्या भी इसीलिए ग्रधिक है कि वर्माजी ऐतिहासिक उपन्यासकार पहले हैं, और कुछ पीछे। उन्होंने इतिहास का गहन ग्रध्ययन किया है ग्रौर इतिहास-निर्माण व में महत्त्वपूर्ण भूमिका वाले पात्रों के जीवन की विशेषताग्रों को

🙀 क्हानियों के द्वारा सहज ही रखा जा सका है।

राजनैतिक कहानियों में देश-प्रेम और देश द्रोह एक साथ प्रदर्शित क हुए हैं। सन् '५७ की क्रांति से सम्बन्धित कहानियों में 'दोनों हाथ लड्डू' के स्वार्थी भारतीय हैं तो 'घायज सिपाही' के साहसी व्यक्ति मी हैं; ग्रंग्रे जों की चालों का यदि पर्दा फाश हुन्ना है तो वीर। के क्षिपाणोत्सर्ग का सही रूप भी सामने ग्राया है। सन् '४७ की कहानियों त्या दंगे की पृष्ठ-भूमि की कहानियों में लेखक की खंडित ग्राजादी के प्रति ग्राह-कराह का परिचय मिलता है।

सामाजिक कहानियों में 'शरणागत'-जैसी उच्चकोंटि की कहा-नियों में मनुष्य के मन में दिव्य भाव जगाने की शक्ति है। ग्रन्य कहानियाँ मध्य वर्ग की नारी ग्रौर श्रमिक-किसानों का स्थिति का मंकन हैं, लेकिन इनमें भी ग्राशावाद का समावेश है। श्रम-दान, महकारी-समिति आदि को अपने उपयोग में लाने की प्रेरणा भी

मिलती है।

हास्य-व्यंगपूर्णं कहानियों में हमारे राजनैतिक-सौमाजिक दिवा-लियेपन पर एक नहीं अनेक नश्तर लगाये, गए हैं। उनमें नेता, व्यापारी, ग्रफसर, क्लर्क सभी को लक्ष्य बनाया गया है। स्वयं लेखक में अपनी बीती को भी मनोरंजक रूप में प्रस्तुत किया है।

१२० वृन्दावनलाल वर्मा : व्यक्तित्व ग्रीर कृतित्व

संकेतात्मक कहानियों में तो वर्माजी की कला का उत्कृष्ट रूप है ही। उनको तो हम भुला ही नहीं सकते। समग्र रूप से वर्माजी का व्यंगकार कहानियों में विशेष रूप से सजग है, फिर वे कहानियाँ चाहे किसी भी वर्ग की हों।

0

n

वर्माजी के उपन्यासों ग्रौर कहानियों पर विचार करने के पश्चात् उनके नाटकों पर भी विचार होना ग्रावश्यक है। साहित्य की इस विधा को समृद्ध करने के लिए भी वर्माजी ने २०-२१ नाटकों की रवना की है। इनमें कुछ एकांकी भी हैं। इस ग्रध्याय में हम उनके ऐतिहासिक नाटकों का परिचय प्रस्तुत करेंगे। उनके ऐतिहासिक नाटक हैं—'भाँसी की रानी', 'फूलों की बोली', 'हंस-मयूर', 'पूर्व की ग्रोर', 'बीरबल', 'ललित विक्रम' ग्रौर 'जहाँदारशाह'।

'भाँसी की रानी' उनका पहला नाटक है। "ग्रज़ेक स्नेही पाठकों ने लक्ष्मीबाई पर नाटक लिखने का ग्राग्रह किया। 'भाँसी की रानी' नाटक उसी ग्राग्रह की फल है।" (भूमिका में वर्माजी का कथन)। इस नाटक की कथावस्तु, जैसा कि इसके नाम से ही प्रकट है, भाँसी की रानी लक्ष्मीबाई के वीरतापूर्ण जीवन पर ग्राघारित है। उपन्यास में जो कथा ५०० पृष्ठों में ग्राई थी उसे नाटक में १२५-३० पृष्ठों में सीमित किया गया है। ऐसा करने में लेखक को कितनी कठिनाई हुई होगी इसका सहज ही ग्रनुमान किया जा सकता है। कथावस्तु पाँच ग्रंकों में विभाजित है।

प्रथम ग्रंक में लक्ष्मीबाई का बच्चपन, विवाह, ग्रानन्दराव (दामोदर राव) को गोद लेने ग्रौर गंगाघर राव की मृत्यु तक की कथा है। इसमें रानी का बन्दूक चलाना, घुड़सवारी करना, निर्भीकता से रहना, पुराने वीरों ग्रौर वीरांगनाग्रों के पद-चिह्नों पर चलने ग्रौर ग्रग्न जों के विरुद्ध- लड़ने कर निश्चय करना, मुन्दर, सुन्दर, काशों ग्रादि विरुद्ध- लड़ने कर निश्चय करना, मुन्दर, संस्वीकार करना, वासियों तथा राधारानी बिल्शाच को सहेली के रूप में स्वीकार करना, कित्रयों की सेना बनाने की चर्चा करना, कुश्ती, मलखम्ब ग्रादि के

लिए उन्हें प्रोत्साहित करना, विवाह होना ग्रौर उसमें पंडित से वेदी पर ही त खुलने-जैसी गाँठ बाँधने को कहना, महादेव के मन्दिर में गौर-पूजा के उत्सव में सिखयों से हास्य-विनोद करना ग्रौर उनसे शरीर अभैर मन दोनों को स्वस्थ बनाने की प्रिराज्ञा कराना ग्रादि बातों का वर्णन है। राजा गंगाधर राव इस ग्रंक में विवाह के लिए स्वीकृति देते, मोतीबाई ग्रौर जूही का नृत्य देखकर कचहरी में जनें बाला मुकदमा करते, रानी के पुरुषोचित कार्यों पर नाक-भौं सिकोड़ते ग्रंग जों के विरुद्ध लड़ने के उसके मनसूबों की ह्ये-दबें खिल्ली उड़ाते ग्रौर दामोदर राव को गोद लेकर स्वगंवासी होते दिखाई देते हैं। इसी ग्रंक में ग्रलीबहादुर ग्राँर उसके नौकर पीरग्रली की भी हल्की सी भलक मिलती है जो ग्रपनी खोई हुई जागीर पाने के लिए देश-द्रोह करने को प्रस्तुत होता है। ग्रंग जों के पोलिटिकल एजेंट इन दो देशद्रोहियों को ग्रुपने में मिलाने, हिन्दुस्तान के ग्रीभजात वगं की सहायता से ग्रपने ग्रातंक को जमाने की चिन्ता करने ग्रौर भांसी को ग्रंग जी राज्य में मिलाने पर विद्रोह मचने की ग्राशंका में इबे दिखाये गए हैं।

दूसरे अक में अंग्रेजों द्वारा दामोदरराव को गोद लेने से अस्वीकार करने, रानी द्वारा 'अपनी काँसी न दूँगी' की प्रतिज्ञा करने, अपने संगी-साथियों की सहायता से अंग्रेजों को काँसी से निकाल बाहर करने और भाँसी में रानी का राज हो जाने की कथा है। इस ग्रंक में रानी जूही द्वारा अंग्रेज छावनी के हिन्दुस्तानी सिणिहियों में अंग्रेजों के प्रति घूगा के बीज वोए जाते हैं। स्त्री-सेना सजाई जाती है और दीवान जवाह रिसंह, रघुनाथिसह ग्रादि से प्रजापीड़न और बुरे कामों से बचने की शपथ ली जाती है। तात्या और जूही का चित्त इसमें अलग दिखाई पड़ता है। दोनों देश-प्रेम के लिए मर्र-मिटने का शूभ संकल्प करते हैं। पीरअली पहने ग्रंक में अपने श्राका अलीबहादुर के कहने से विदेशियों के हाथ बिक चुका है। इस अंक में वह बाजार से जनता का रुख लेने ग्राता है और भीड़

दी से सुनता है—"सत्यानाश जाय देश-द्रोहियों का।" अंग्रेजों की आवनी में मार-काट मच जानी है। स्त्री-वच्चे तक नहीं छोड़े जाते। स्त्री के भाँस को छोड़कर भाग जाते हैं। सिपाही वाजार तक को लूटना चाहते हैं। ग्रनुजासनहीनता पर रानी खीभती है। जब वे रुपया चाहते हैं तो ग्रपना कण्ठा उतारकर देनी है ग्रीर लूट-मार न करने के लिए हिन्दुग्रों को गंगा तथा मुसलमानों को कुरान की कसम खिलाती है। इसी ग्रंक में डाक्न सागरसिंह का भी परिचय मिलता है, जो भाँसी की जेल से भाग जाता है।

1

Ţ-

ने

वे

À

तीसरे ग्रंक में रानी सागरसिंह की जूट-मार से चित्तित दिखाई देती है – विशेष रूप से सागरसिंह द्वारा मुठभेड़ में खुदाबख्श के घायल होकर बहुआ सागर के किले में पड़े रहने से। राज रानी का है इसलिए लूट-मार ग्रसहा। रानी मुन्दर ग्रीर रघुनार्थिसह की सहायता से वर्षा में ही सागरसिंह को जा घरती है। उसको क्षमा-दान करके ग्रपनी सेना में भरती कर लेती है। इस वीरता के साथ रानी की उदारता बताने के लिए एक ब्राह्मण की लड़की के विवाह के लिए पाँच सो रुपये देने ग्रीर गरीबों के लिए कम्बलों का प्रवन्ध करने का उल्लेख भी है। रानी के किले का भेद लेने के लिए पीरमली सागर-सिंह के साथ हो लेता है। वह ग्रंग्रेजी सेना के जनरल रोज को रानी की एक हजार स्त्रियों की स्त्री-सेना का भेद देता है। ग्रंग्रेज रानी के दीवान रघुनार्थिसह, भाऊ बख्शी, गौसखाँ ग्रादि ग्राठ साथियों का ग्रात्म-समर्थण चाहते हैं, जिसका उत्तर रानी लड़कर देना चाहती है। वर्माजी ने एक हश्य में मदारी, चूरन बेचने वाले ग्रीर कुंजड़िन का समावेश भी किया है। कंजड़िन बड़ी तेज ग्रीरत है।

चौथे श्रंक में भाँसी की लड़ाई का वर्णंत है। भोतीबाई-गुलाम गौसखाँ, राधारानी-लालाभाऊ, सुन्दर-दूल्हांबू, भलकारों-पूरत की यथा-स्थान नियुक्ति, कालपी से राव साहब और तात्या को सेना भेजने के लिए काशी तथा जूही का प्रस्थान, गुलाम गौसखाँ और भाऊ बस्शी की गोलन्दाजी, रानी का रएा-कौशल श्रीर जवाहरसिंह श्रादि के रएए-कंकरण बाँधना, दूल्हाजू का पीरश्रली के द्वारा श्रंग्रेजों से मिलना, खुदावस्त्र, मोतीबाई, सुन्दर, गौसखाँ, भाऊ बिस्तान श्रादि की मरना, रानी की निराशा, पुलमुहम्मद पठान का रानो के लिए मर-मिटने का व्रत, भोपटकर की रानी को कत्तंव्य-ज्ञान कराना श्रीर भाँसी छोड़कर फिर श्रंग्रेजों को घेरना, भलकारी के भाँसी की रानी-जैसा वेश बनाकर जनरल रोज की छावनी में जाने श्रादि का वर्णन है।

पाँचवें ग्रंक में रानी का कालपी पहुँचना, राव साहव, वाँदा नवाब ग्रादि के विलासी जीवन की भलक, राव साहव को सेना-नायक बनाना, कालपी की लड़ाई में हार, गोपालपुर के बाग में इन सवका किस्मत को रोना, रानी के समभाने से ग्वालियर को हथियाकर लड़ना, राव साहत का पेशवा के रूप में ग्रभिषेक, नवाबी ठाट, कर्त्तव्य-विस्मरएा, खाना पीना ग्रौर नशा-पत्ता करना, रानी का बराबर लड़ते जाना ग्रौर ग्रन्त में बाबा गंगादास की कुटिया के पास उसके भस्म हो जाने ग्रादि की कथा है।

व

दं

ले

मुग

इन मा

पूरा नाटक ग्रारम्भ से ग्रन्त तक गठा हुग्रा है। कहीं शैथिल्थ नहीं है। चिरत्रों का विकास घीरे-घीरे होता है। इस नाटक में लक्ष्मी-बाई का चिरत्रं उसकी देश-भिक्ति, वीरता, ग्रुद्ध-निपुणता, उदारता, साहस, शिक्त ग्रादि का ज्वलन्त उदाहरण है। वह ग्रारम्भ से निस्संकोच है। न तो नाना ग्रीर राव से बचपन में हार खाई, ग्रीर न ग्रंग्रेओं से बड़ी होकर। भाँसी की वह सर्वंप्रिय निधि बन गई। सामान्य दासियों से मिलकर उसने ग्रंग्रेजी सेना के छक्के छुड़ा दिये। मिट्टी उसके स्पर्श, से कंचन हो गई। पीरग्रली ग्रीर दूलहाजू-जैसे देश-द्रोहियों के बावजूद रानी ने ग्रपनी भाँसी का फौलाद बनाए रखा। नाटक में मुन्दर तो उसके साथ ग्रन्त तक रही ही, पर डाकू सागर-र्म्मूह ग्रीर भलकारी के व्यक्तित्व बड़े ग्राकर्षक हो उठे हैं। ग्रीर तो

7

ग्रीर, नाटक में जरा-सी देर के लिए ग्राई हुई कुंजिहन तक नारीत्व का प्रचण्ड रूप प्रस्तुत करती है। ग्वालियर में पेशवा के विलासी जीवन पर दो किसानों में से एक कहता है—"इन लोगों की सुराज ग्रही तो है। मौका पाया ग्रौर वन गए सरदार। पागोटे घर लिये सिर पर, गहने डाल लिये गले में ग्रौर पहन लिये चमकीले कपड़े, वस लगे पीटक जग भर में ढोल, हमने त्याग किये हैं, हमारे पुरखों वे सिर कटाये हैं।" (पृष्ठों १२०)। ग्राज के गद्दीघारियों पर यह टिप्पणी कैसी जमती है। बाबा गंगादास के शब्दों में "स्वराज्य तब होगा, जब लोग ग्रपनी टीम-टाम ग्रौर विलासप्रियता को छोड़कर वास्तव में जनता के सेवक बन जायें।" (पृष्ठ १२५)। वीर ग्रौर करुण दो रसों का ऐसा सुखद संगम कम ही नाटकों में मिलेगा। कुंजिड़क ग्रौर कलकारी ने ग्रपनी उपस्थिति से इसे ग्रौर भी मुन्दर बना दिया

दूसरा ऐतिहासिक नाटक 'फूलों की बोली' है। इसमें स्वर्ण-राग्यन द्वारा स्वर्ण प्राप्त करने वालों की मूर्खता पर व्यंग है। वैसे लेखक को इसकी प्रेरणा ग्रलबेश्नी की पुस्तक 'किताबुल हिन्द' (भारत-यात्रा) से मिली, जिसमें उज्जैन के व्याडि ग्रीर स्वर्ण-रसायन की कहानी है। लेकिन पत्रों में भी ऐसे समाचार पढ़ने को मिलते रहते हैं कि ग्रमुक स्त्री ग्रथवा पुरुष को कोई साधु सोना बनाने या स्पया दुगना करने में ठग ले गया। ऐसे भ्रमित लोगों के लिए यह नाटक पथ-प्रदर्शन का कार्यं करेगा।

यह तीन ग्रंकों का नाटक है। इसकी कथा यों है—उज्जैन में दो यह तीन ग्रंकों का नाटक है। इसकी कथा यों है—उज्जैन में दो व्यापारी हैं—एक माधव ग्रौर दूसरा पुलिन। द्वोनों केलावित्तयों पर ग्रुष हैं। जाधव संगीत-कला-कुशला कामिनी, पर ग्रौर पुलिन नृत्य-कला-विशारदा माया पर। दोनों ने ग्रुपार धन-राशि ग्रौर स्वर्ण ग्रुपनी कि कलावित्तियों को दिया है। माधव का नाम व्याडि है, पर वह ग्रुद्ध भाषव कहलाना की प्राधिक प्रसन्दिक करता है। वह नगर-से है।

एक दिन दोनों कामिनी के कक्ष में हैं। संगीत के साथ नृत्य में रत दोनों की छटा अपूर्व है। समाप्ति पर माधव ही रों का कण्ठा और हि मो।तयों की करधनी देने की बात कहती है। उसके लिए धन चाहिए। वह धन स्वर्ग-रसायन के प्रयोगों से प्राप्त करना चाहता है। पर्याप सम्पत्ति इस प्रयोग पर खो चुका है। जब वे जाने को होते हैं तो एक सिद्ध नाम का ठग वहाँ ग्रा जाता है, जो स्वर्ण-रसायन की विधि जानने का दम भरता है। कामिनी को दूसरे दिन एकान्त में वह विधि बताने का वचन देता है भीर माधव तथा पुलिन को भ्रपने भ्राश्रम में हि बुलाता है। वेदी की सुरंग से वह अपने शिष्य बलभद्र को पहले स्त्री-वेश में, फिर स्वर्ण-रसायन-विद्या के श्राचार्य ऋषि नागार्ज न के वेश में दिखाकर चमत्क्रुत कर देता है। निव्चित समय पर कामिनी ग्रीर माया का सारा गहना इकट्ठा करवा लेता है। इतने में निश्चित योजना के अनुसार स्त्री का वेश बनाये बलभद्र आ जार्ता है। बगल में गहनों की-सी पोटली है। सिद्ध तीनों के गहने एक घड़े में रखवाकर नहा आने को कहता है। कामिनी और माया जब तक बाहर नहीं ग्रा पातीं कि बलभद्र वेश बदलकर निकल ग्राता है ग्रीर गुरु के साथ चम्पत हो जाता है। इघर कामिनी और मायां परेशान हैं, उधर गुरु-शिष्य में भगड़ा थी

इघर कामिनी और मायां परेशान हैं, उधर गुरु-शिष्य में भगड़ा होने पर बल्लभद्र घायल होकर जंगल में गिर पड़ता है। पुलिन ग्रादि, जो उस सिद्ध की खोज में जरते हैं, बलभद्र को उठाकर माया के घर ले श्राते हैं। इस समय सिद्ध ने ग्रपने शरीर पर चेचक के-से दाग बना रखे हैं ग्रीर बलभद्र ने ग्रपना रंग साँवला कर रखा है। बेहोशी में बलभद्र माया का नाम, पुकारता है तो वहाँ पर खड़े पुलिन को ईर्ष्या होती है, ग्रीर वह खट होकर चला जाता है। स्टिद्ध पकड़ा जाता है रिक्त हस्त, क्यों कि पकड़े जाने से पहले वह पोटली को गड़ढे में फेंक स्ता है। माधव ग्रपना सर्वस्व बचकर फिर कामिनी ग्रीर माया के

में मा मजाक उड़ाते हैं। माधव जब माया के घर पहुँचता है तो वलभद्र '
हो गीत गा रहा होता है, जो पकड़े जाने पर सिद्ध गा रहा था।
बाधव को सन्देह होता है, पर माया को इससे ठेस लगती है। परन्तु
त ह्या नहीं सकता। वह सब भेद कह देता है।

त हुए। नहीं सकता। वह सब भेद कह देता है।

त त हुए। नहीं सकता। वह सब भेद कह देता है।

त त त हुए। नहीं सकता। वह सब भेद कह देता है।

त त त हुए। नहीं सकता। वह सब भेद कह देता है।

त त त है। उसे हाथ कोटने का दण्ड दिया जाता है। जब कामिनी इसे हीं चाहती, तो अपराध की गुरुता देखकर काला मुंह करके गधे पर माने की बात कही जाती है। माधव अब भी उसे स्वर्ण-रसायन अ जानकार मानता है, अतः अपमानित नहीं करना चाहता। अन्त र ते है। माधव जाता है। माया और बलभद्र की शादी हो जाती है। माधव जिल्ला की गोद में शरण लेना चाहता है, पर किनी, उसे बचाती है। सब गहना देकर व्यापार जमाने को कहती है। स्वयं कला की साधना करती है। माधव अब पसीना—परिश्रम

नाटक का उद्देश्य है—स्वर्ण-रसायन की व्यर्थता सिद्ध करना गर श्रम द्वारा धनोपार्जन करना। माधव का तो सर्वस्व ही इस योग में चला गया, फिर भी कुछ न मिला। सिद्ध-जंसे लोग बलमद्र- में किशोरों का कैसा दुरुपयोग करते हैं, यह नाटक से प्रकृट है। कि कोमनी और माया-जैसी चतुर स्त्रियाँ ,तक ऐसे धूर्तों के जाल में आमनी और माया-जैसी चतुर स्त्रियाँ ,तक ऐसे धूर्तों के जाल में जाती हैं। चरित्र की हिष्ट से मोधव का चरित्र उत्कृष्ट है। वह जा का सच्चा पुजारी है। पुलिन ईर्ष्यालु और वासना-लोलुप है। विवक्त की डायरी में माया को सुन्दरी और श्रेष्ठ नर्तकी कहा गया परन्तु छिछ्छली। और पुलिन को संकीर्ण तथा डाह रखने वाला परन्तु छिछली। और पुलिन को संकीर्ण तथा डाह रखने वाला परन्तु छिछली। और पुलिन को संकीर्ण तथा डाह रखने वाला सिंह-सम्बन्ध पर लिखते हुए कामिनी के लिए अपने को मिट्टी में लिने की जात कही है अस्त्रिक ही बहु उसके साथ विवाह, न करे।

उसके स्ंगीत-कला-ज्ञान की भी प्रशंसा की है। नाटक के पात्रों के बिवय में यही हमें कहना है; क्योंकि पुलिन बलभद्र द्वारा बेहोशी में ते माया का नाम लेते ही भड़क उठति है। सिद्ध की गवाही देता और माधव की बुराई करता है। पुलिन को चन्द्रमा की मधुरता प्रिय है के पर माधव को पुष्पों की गन्ध और रूप। प्रारम्भ में माधव और कामिनी में कला पर जो वार्तालाप हुआ है उसमें भी लेखक अपनी स्वित के अनुसार कला के लिए स्वस्थ शरीर की आवश्यकता को नहीं स्था। पहले कामिनी विवाह को कला के लिए बन्धन मानती है पर पीछे स्वयं उसकी अनिवार्यता स्वीकार कर लेती है। नाटक का नाम 'फूलों की बोली' इसलिए पड़ा कि सिद्ध उनके द्वारा सांकेति अभाषा बोलता है। वह कामिनी को कुमुदिनी, माया को मल्लिक मंजरी, हरिसगार को प्रेम, अपने को सरसों और ऋषि नागार्जु न के रक्तामल के लिए सेंमल का प्रयोग करता है। स्वर्ग-रसायन के ले प्रयोगों की भाषा भी ऐसी ही होती है। अन्त में माधव-कामिनी ते स्वान को मुचकुन्द और कुमुदिनी का मिलन कहा गया है।

के साथ धर्म-प्रचारार्थ उज्जैन जाते हैं। वहाँ कापालिकों से उनकी के बट-पट होती है। कापालिक प्रवल है। उनके भय से गर्दिशिल्ल को में तीनों को बन्दी बनाना पड़ता है। लेकिन सुनन्दा को वह बलात अपने रिशासाद में रखकर कालकाचार्य और वकुल को मुक्त कर देता है। है कुल के उकसाने से वह शकों को मालवा पर ग्राक्रमण के लिए ौर निमन्त्रित करने जाता है। मालवा पर शकों के ग्राक्रमण के समय नी गर्दमिल्ल सुनद्भदा के साथ भाग जाता है। शक क्षत्रप उपवदात हीं उन्जैन का अधिपति हो जाता है। शकों के अत्याचारों से मालव-है भूमि काँप उठती है। शक-क्षत्रप भूमक की कत्या तन्वी भी भारत का की प्राकृतिक छटा देखने के लिए पिता के साथ ग्राई थी। पिता क उत्तर में युद्धों के कारण चला गया ग्रीर तन्वी वकुल के साथ गुप्तचर का का कार्य करने लगी। ध्येय था गर्दभिल्ल ग्रीर इन्द्रसेन को समाप्त के करना। वह नृत्य-संगीत तथा भारतीय भाषा एकं लिपि सीख ही के बेती है। कालकाचार्य सौराष्ट्र में धर्म-प्रचार को चला जाता है। ती- तन्वी ग्रीर वकुल क्रमशः मंजुलिका ग्रीर श्रीकण्ठ बनकर इन्द्रसेन के समक्ष उदयगिरि की कंदरा में ग्रप्सरा तथा शुकदेव का ग्रभिनय का करते हैं। यहाँ तन्वी इन्द्रसेन पर ग्रासक्त होती है ग्रौर उसे वकुल क हारा मारे जाने से बचाती है। इन्द्रसेन तेरह वर्ष तक संघषं करके है। मनों को देश से हटाने में सफल होता है। सुनन्दा इन्द्रिसेन से आ मिलती है, जिसे वह कालकाचार्य के पास मेज देता है। अब सरस्वती मा के रूप में वह धर्म-प्रचार करती है। गर्दभिल्ल को जंगलों में सिंह वाह बा जाता है। का,

इस कथा पर 'हंस मयूर' खड़ा हुआ है। जिस काल का यह पर गटक है, वह भारतीय जनता और भारतीय संस्कृति के लिए बड़ा पर गटक है, वह भारतीय जनता और भारतीय संस्कृति के लिए बड़ा पर मियानक है। उज्जैन में कापालिकों का आतंक यह बताता है कि ये। जिस मियानक श्राचरण करते हुए भी राज्य पर किस प्रकार हावी थे। के गईभिल्ल चाह कर भी कालकाचार्य, सुनन्दा और वकुल को मुक्त नहीं कुल

करा पाता। फिर वैष्णवों, बौद्धों ग्रौर जैनों की तो बोलती बन्द रहती थी। गर्द्धभिल्ल जैन होते हुए भी कामुक श्रौर कायर था। शक शैंवों ग्रीर वैष्णावों को किस हिष्ट से देखते थे, इसका पता महाक्षत्रप कुजुल की सभा से चलता है, जहां त्रात्येक सदस्य भारतीय जनपर्वे भीर उनके राजन्यों के प्रति घृएगा प्रकट करता है।

नाटक में प्रमुख पात्र इन्द्रसेन है। यों रामचन्द्र ताग और ग्रांध्र इ के शातकारिए का प्रयत्न भी उल्लेख्य है, पर इन्द्रसेन ही समस्त है घटनाओं का सूत्रधार है। वह व्यापक दृष्टि-सम्पन्न है। सारे देव प में घूमकर वह शकों के विरुद्ध सैन्य-संगठन करता है। रामचन्द्र नाग ही शैव है और इन्द्रसेन वैष्णव। शिव रुद्र है, विष्णु पालक-एक कठोर, दूसरा कोमल । इन्द्रसेन कहता है - "हमारे । लए अकेला छ पृ पर्याप्त नहीं है िहमको सत्य ग्रौर सुन्दर भी चाहिए- रुद्र का शिव रूप। नाश करने में समय कम लगता है। सहैन्दर्य ग्रौर कल्प्राण के सृजन के लिए बहुत समय चाहिए। इसलिए परमात्मा का जो हर इस कल्यागा-कार्य के लिए व्यापक हो सके, उसकी ग्रोर विशेष ध्यान देना ठीक रहेगा।" (पृष्ठ ११५)। भिक्त ग्रीर पुरुषार्थ का समन्वय आवश्यक मानते हुए 'हंस मयूर' नाम की सार्थकता यों बताई गई "हंस बुद्धि, विवेक, प्रज्ञा, मेघा, भिनत ग्रौर संस्कृति का प्रतीक वि है, मयूर तेज वर्ल-पराक्रम का। दोनों का समन्वय ही ग्रार्य संस्कृति है। जीवन ग्रौर परलोक—दोनों की प्राप्ति का साधन।" (पृष्ठ ११५)। उसकी पताका पर हंसा मयूर दोनों के चिह्न थे। उसकी महत्ता के प्रति नत होकर ही तन्वी उसकी रक्षक हो जाती है। वह वकुल से साफ कह देती है, - "मैंने जीवन में ऐसा पुरुष कभी नहीं प्र देखा । मैं उनको प्रारापरण से चाहती हूँ ।" (पृष्ठ १३४)। कापालिक पुरन्दर तक उसकी भषत होकर 'कृत' की उपर्धि देता है विकासी वह इतना है कि वकुल ग्रौर उषवदात दोनों को क्षमा कर देता है।

स

विवह नीति ग्रीर शौर्य के समन्वय तथा प्रचार में जीवन विताने का

नारी-पात्रों में तन्वी का चित्र खूब निखरा है। वह भारत-सूमि को प्रेम करने वाली है। वह उसकी कला को म्रात्मसात् करके यहीं की हो जाती है। इन्द्रसेन के शब्दों में वह 'वंष्ण्वी—हंस मयूरी' वन जाती है। वह युद्ध-विद्या भीर शस्त्र-संचालन भी जानती है। इन्द्रसेन की रक्षा के समय वह वकुल को सावधानी से पकड़े रहती है। सच्ची प्रेमिका है इसलिए वकुल भीर उपवदात तक की कोई परवाह नहीं करती। कला-प्रेमी तो प्रथम श्रेणी की है। वह निश्चय ही इन्द्रसेन की प्रेरक शक्ति होने की क्षमता रखती है। नाटक का उद्देश्य शकों की क्रूरता भीर भारतीयों में व्याप्त सम्प्रदायवाद के वृिणात रूप का दिग्दर्शन कराना तथा स्वाधोनता भीर उसकी रक्षायं कल्याणकारो मार्ग वताना है।

के 'पूर्व की ओर' चौथा ऐतिहासिक नाटक है। इस नाटक को वमिजी ने यह दिखलाने के लिए लिखा है कि भारतीयों ने ईसा की त ही सरी शताब्दी और उससे पूर्व के काल में भारत के पूर्व के द्वीपों में य किस प्रकार भारतीय सस्कृति के तत्त्वों का प्रचार किया। उसके विकास भारताय तत्कारा न तार्या । भवरोप जावा-वाली म्रादि द्वीपों में म्राज भी मिलते हैं। बौद्धों ने किन किन संकटों के बीच नग्न ग्रौर 'पशु-जीवन विताने वालों को सभ्य मनुष्य बनाया, इसका भी श्राभास दिया है। कथा केवल इतनो है कि पल्लवेन्द्र महाराज वीर वर्मा का, भतीजा ग्रश्वतुङ्ग चोल द्वारा कांची पर श्राक्रमण् की ग्रीट में प्रतिष्ठान के श्रेष्ठी चन्द्रस्वामो को क प्राता है, नागार्जुन कोंडा के बौद्ध-विहार में जयस्थिवर का क अपमान करता है ग्रार खेतो को नब्द-भ्रब्ट करता है। वह राजा को स याज्ञा से पुकड़ा जाता है। उसे दण्ड दिया जाता है कि उसे चन्द्र-स्वामी के जलयान में किसी अज्ञात द्वाप में छाड़ दिया जाय। उसका किव मित्र गजमद उसके साथ रहता है।

232

अविन्तिसेन महानाविक द्वारा न्वालित चन्द्रस्वामी के जलयान में पूर्वी समुद्र की यात्रा होती है। नागा द्वीप के निकट पहुँचकर जल- यान तूष्मन का शिकार हो जाता है, और अश्वतुष्म, गजमद तथा चन्द्रस्वामी तीनों नागद्वीप के नर-भक्षी निवासियों द्वारा वन्दी बना लिये जाते हैं। उस द्वीप के एक भाग की शासिका धारा है। धारा के पिता विष्णु को मगध-सम्राट् ने किसी अपराधवश कुछ सहचरों के साथ निष्कासित कर दिया था। तब धारा बहुन छोटी थी। धारा का पिता अश्वतुष्म, गजमद और चन्द्रस्वामी के साथ वन्दी हुए महानाविक अवन्तिसेन द्वारा मार डाला जाता है। अवन्तिसेन किसी प्रकार बचकर फिर भारत पहुँच जाता है।

घारा अश्वतुङ्ग पर मुग्ध हो जाती है। चन्द्रस्वामी की सहायता से, जो व्यापारी होने से नागद्वीप की भाषा भी जानता है, उन दोनों को एक-दूसरे के भावों को समभने का अवसर, मिलता है। उनके प्रण्य से गजमद और चन्द्रस्वामी भी बच जाते हैं। तूम्बी नाम की एक और नागद्वीपी नारी है। अश्वतुङ्ग पर वह भी आसक्त हुई थी, पर धारा विजयी हुई और परस्पर ईर्ध्या ने एक को दूसरी का श्रंत्र बना दिया। नागद्वीप के धारा वाले भाग में कन्द-मूल थे, तूम्बी वाले में केले आदि फल। अश्वतुङ्ग की सहायता से तूम्बी को पराजित करके धारा इस और से भी निश्चिन्त होती है। अश्वतुङ्ग चाहता था कि तूम्बी चन्द्रस्वामी या गजमद से विवाह कर ले तो भगड़ा मिटे,

स

16

S

पर भगड़ा लड़कर ही मिटा; भयोंकि तूम्बी राजी नहीं हुई।
तीन-बार वर्ष के वाद उसी ग्रवन्तिसेन के जलयान में कन्दर्पकेत,
गौतमी ग्रौर जग्रस्थिवर वारुए। द्वीप जाते हुए नागद्वीप में ठहरते हैं,
क्योंकि गौतमी की इच्छी द्वीप के नरभिक्षयों को देखने की है। नागद्वीप में अश्वतुङ्ग, गंजमक ग्रौर चन्द्रस्वामी से भेंट होती है। ग्रवन्तिसेन तो स्वयं वच निकला था, इसलिए इनको समाप्तप्राय समभता
था। कन्दर्पकेतु ग्रब गौतमी का विवाह ग्रश्वतुङ्ग से करना चाहता है,

जिसका मन भिक्षुगा होने से कुछ विरक्त-सा है। धारा ग्रीर अश्वतुङ्ग-का विवाह हो ही चुका है। कन्दंपकेतु ग्रश्वतुङ्ग को ग्रपना बनाने के लिए, उसके व्यय॰का सारा भारू ग्रपने ऊपर लेकर, साथियों सहित उसे वारुए। द्वीप ले जाता है। नागद्वीप में रह जाती है तुम्बी। बारुए। में अरवतुङ्ग अकाल-पीड़ितों की सहायता करता है, स्वयं भारती ग्रौर वारुगी दोनों के साथ मिलकर नहर खोदता है ग्रौर बनता को सुखी तथा समृद्ध वनाता है। चन्द्रस्वामी शैव तथा क्रन्दर्पकेतु बौद्ध मन्दिर बनवाते हैं। ग्रश्वतुङ्ग भारतीय संस्कृति की एकता का प्रतीक वनकर राज्य करता है।

T

इस नाटक के पुरुष-पात्रों में चारित्रिक विकास अकेले अश्वतुङ्ग का है, जो विलासी ग्रीर प्रजापीड़क से ग्रादर्श राजा बन जाता है। ईर्ष्यावश गौतमी जब जय से उसके पुराने ग्रत्याचारी रूप की बात कहती है तो जय कहता है, "न वह अभिमानी है, और न धर्मान्छ।" गौनमी का पिता भी उसे राज्य-लिप्सा-रहित बताता है। वह चाहता तो गौतमी से विवाह करके ग्रपार सम्पत्ति प्राप्त कर सकता था, पर उसने घारा के प्रति कर्तव्य का निर्वाह किया। अपने ही प्रयत्न से बोदी हुई नहरों का नाम वह गंगा ग्रीर कृष्णा रखता है, क्योंकि भारतीय परम्परा कार्य को ग्रमरत्व देती है, नाम की नहीं। जय-त्थिविर, गजमद, चन्द्रस्वामी, कन्दर्पकेतु ग्रंपने वर्ग ग्रौर पद के ग्रनुकूल ही हैं। स्त्री-पात्रों में गौतमी ईर्ष्यालु नारी है और तूम्बी॰ की कोटि की है। ग्रन्तर केवल इतना है कि वह नग्न रहने वाली है, यह वस्त्राभूषग्गालंकृता । सर्वश्रेष्ठ स्त्री-पात्र घारा ही है, जो निरन्तर विकास करती जाती है। नृत्य, गान और कला का ग्रामास उसमें शाकर्षे ए उत्पन्न करता है। वह ग्रादर्श प्रे।मकः ग्रीर पत्नी है। वह गीतमी के भी सुख की कामना करती है।

नाटक का ध्येय तत्कालीन राजनैतिक ग्रौर सामाजिक दशा का चत्रण तो है ही, द्वीपों की विचित्र प्रयाग्रों से परिचित करानाओ

है। देश श्रीर विदेश दोनों के लिए वर्तमान युगानुकूल सन्देश देना भी उसका ध्येय है। देश के लिए तो यह कि निस्पृह भाव से शासन में जाय ग्रीर जनता के लिए शासन-व्यवस्था तथा भोजन के स उचित प्रबन्ध के साथ संस्कृति, कर्ला ग्रीर मनोरंजन के पूरे साधनों का उपयोग किया जाय। विदेश के लिए नाटक के ग्रन्त में 'ग्रश्वतंग' से शबद कहता है—''ग्रपर्ने देश के पूर्व की ग्रीर हम सम्प्रत्ति-ग्रपहरण ग्रा जन-पीड़न के लिए नहीं ग्राये हैं, भारतीर्य संस्कृति में जो कुछ ज उत्कृष्ट ग्रीर सर्वसुन्दर है उसके वितरण के निमित्त ग्राये हैं।"

'बीरबल' पाँचवाँ ऐतिहासिक नाटक है। इतिहास का ग्रध्यम करने पर लेखक को यह लगा कि ग्रकवर के दरवारी बीरवल को तर केवल एक मसखूरा मान लेना उसके साथ ग्रन्याय है। उसका ग्रकवर को 'ग्रकवर महान्' बनाने में बड़ा हाथ था। ग्रकवर के हृदय के सर्वाधिक निकट रहने वाले इस व्यक्ति ने ग्रपनी हाजिरजवावी ग्रौर बा बुद्धिमत्ता से ग्रकवर-जैसे महान् सम्र.ट् को ग्रनेक बुराइयों से बचा कर धर्म-सहिष्णु बनाया। बीरवल के इसी रूप का परिचय प्रस्तुत नाटक में मिलता है।

इसकी क्या थानेश्वर, दिल्ली, फतहपुर सीकरी ग्रीर गुजरात तो तक फैली हुई है। बात यह है कि बीरवल सदा ग्रकवर के साथ रहने वाला ग्रन्तरंग व्यक्ति था। नाटक के प्रारम्भ में ग्रकवर, बीरवल, तानसेन, गुल्ला दोप्याजा, फैज़ी, जसवन्त ग्रादि के साथ शिकारी वेश में दिखाई देता है। गुल्ला दोप्याजा ग्रीर बीरवल में विशेष रूप से छेड़-छाड़ होती है, जिसमें बादशाह भी मजा लेता है। तानमेन का संगीत भी जमता है, ग्रीर ग्रकवर गुसाइयों के पुरी तथा गिरि दो दलों की लड़ाई देखने जाते हैं। जसवन्त कहार नामक चित्रकार प्रत्येक ग्रवसर के चित्र लेने को प्रस्तुत है। बीरवल सूर ग्रीर तुलसी को प्रशंसा करके ग्रकवर को धर्म ग्रीर ज्ञान-चर्चा की ग्रोर मुकाता है। बीरवल छिपे-छिपे रमजानी ग्रीर लल्ली द्वारा की गई ग्रकवर

या राजकीय पुरुषों की ग्रालोचना सुनता है ग्रौर उन्हें ग्रुकवर के न समक्ष लाकर नौकरी दिला देता है। जसवन्त श्रौरत का वेश वनाकर ह्मीना नामक एक शाहजादी की चित्र बनाने दिल्ली की गैली में ता है। यह लड़की मुल्ला दोंप्याजा की भतीजी है, भीर सकबर क्षे ग्रपने हरम में रखने के लिए पहले चित्र से सौन्दर्य की उत्कृष्टता । ज्ञानिश्चय करु लेना चाहता है। जसवन्त हसीना का चित्र बनाते-व नाते आँखें उसकी सहेलो गोमती का बना देता है, जो बीरबल की जीजी है। ग्रागे चलकर जव हमीना स्वयं ग्रकबर के सामने उसी के न विरुद्ध शिकायत लेकर जाती है तो उसे अकबर माफ कर देता है, त उसकी ग्राँखें न मिलने पर जसवन्त की भर्त्सना करता है, जिससे र अमवन्त ग्रात्म-घात करके मर जाता है। वास्तव मे जसवन्त गोमती र ग्रासक्त हो गया था भौर उसकी ग्राँखों का उस पर ग्रमिट प्रभाव र गा। दूरारे ग्रंक में ग्रकवर के फतहपुर सीकरी के निर्माण, वेश वदल हर प्रजा का ग्रपने सम्बन्ध में ग्रिभिमत जानना, उस ग्रिभमत के त काश में जागीरदारी की समाप्ति, मुल्लों के प्रति कठोरता, भारतीय भाषा और संस्कृति के प्रचार का व्रत लेने ग्रादि का उल्लेख है। मुल्ला. त रोप्याजा का विदूषक रूप भी प्रकट होता है। जसवन्त ग्रीर गोमती के प्रणय इस ग्रंक में ग्रौर भी खिलता है। तीसरे ग्रंक में ग्रकवर त् का हाथियों की लड़ाई देखने का शौक, कृष्ण-भक्ति के प्रति भुकाव, वीत-इलाही का ग्रारम्भ, सुरा-सुन्दरी-सेवन से वैराग्य, बीरवल का में कावुल कन्दहार की लड़ाई में मारा जाना, ग्रकवर का रमजानी को गपने विस्तर के पास सोने के ग्रपराध में बुर्ज से नीचे गिरवा देने हो भीर उसके बाद फतहपुर सीकरी को छोड़कर ग्रागरा को स्थायी र निवास बना लेने म्रादि बातों का उल्लेख है। यकबर के व्यक्तिसात जीवन और मानिम्नक संघर्ष का प्ररिचय गा गाने के लिए 'बीरबल' नाटक बड़ा उपयोगी है। इसमें लेखक ने र भक्वर के उदार रूप को बड़ी सुन्दरता से स्पष्ट किया है। साथुही

ही छोड़ देता है।

उसकी विलास-वृत्ति ग्रीर चंचल मन की स्थिति का भी दिग्दर्शन कराया है। मुल्ला दोप्याजा के लाख कोशिश करने पर भी ग्रकवर उदारति को अपनाता है। उसका भाष्यत-प्रेम तव प्रकट होता है, जब उसने एक दरवारी से महाभारत का फारसी में अनुवाद करने को कहा और उस दरवारी ने महाभारत की संस्कृत को कड़ा कहा। अकबर के उस समय के शब्द हैं - "महाभारत की संस्कृत दुश्वार है या तुम्हारा बुग्ज ? याद रखना, मैं कानों से देखता हूँ। हिन्द की संस्कृत से बुग्ज रखने वालों का मैं करारा दुश्मन हूँ। 🗙 🗙 🗴 मुसलमान होते हुए भी हिन्द की भाषा को अपनी भाषा, यहाँ की कलाओं को अपनी कला और यहाँ के संस्कृति को अपना अदब मानता हूँ।" (पृष्ठ ७१)। स्वयं वह वृन्दावन में गोविन्द देव का मन्दिर बनवाकर व्रजराज का भक्त ही नहीं होता, पगु-वध को भी वन्द करा देता है। जैन साधु ग्रीर ईसाई पादको को समान रूप से धर्म-प्रचार का अवसर देता है। बीरबल से वह एक स्थान पर कहता हैं—''बीरबल तुमसे वढ़कर मुक्तको पहचानने वाला ग्रीर कोई नहीं। मेरा मन बहुत चल-विचल रहता है।" (पृष्ठ ८३)। यह बीरबल के प्रति उसकी .. आत्मीयता की पराकाष्ठा है। बीरबल की मृत्यु के समाचार के बाद वह अपनी प्यारी राजधानी फतहपुर सीकरो को

य्रकवर के श्रतिरिक्त बीरवल शौर जसवन्त दो पुरुष-पात्र हमारा ध्यान शौर खींचते हैं। बीरवल तो अकबर की मूल प्रेरक शिक है। वह अपने व्यंग-बाएों से मुल्ला दोप्याजा को तो सदा परास्त करता ही है, अकबर का सुधार भी करता है। वह अकबर-रूपी मदमत हाथी के लिए अंकुश का काम करता है। गाँव में रामलीला शौर अकबर-देरबार की नकल देखकर अकबर जो सुधार करता है, वह सब वीरवल की सम्मति से। उसकी बातें बड़ी नपी-तुली होती हैं। वह अकबर की प्रशंसा करता है तो ऐसी, जिसमें सत्य तो हो, पर CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

न हिशामद न हो। 'वीरवल' नाटक भें बीरवल गंभीर विचारक ग्रीर र केंबी सूभ-बूभ का व्यक्ति है। जसवन्त चित्रकार प्रेम के उच्चादशें व के लिए विल होने वाला कलारगेर है। भावुक इतना है कि अकवर की तिनक-सी भिड़की पर अपने जीवन को समाप्त कर लेता है। नारी-पात्रों में गोमती ही प्रमुख है। वह हसीना को ग्रकबर के हरम है से बचाने की कोशिश करती है ग्रौर स्वयं भी वैसा ही संकल्प रखती है। जसवन्त की कली ही उसका जीवन-प्राण है।

<

ग

f

से

I

1

ने

J

ī

छठा ऐतिहासिक नाटक 'ललित विक्रम' है । इसकी कथावस्तु वही है, जो 'भुवन विक्रम' उपन्यास की है। यह नाटक उपन्यास से व पहले लिखा गया था, ग्रतः इसके पात्रों ग्रीर नामों में कुछ ग्रन्तर है। उदाहरएा के लिए 'भुवन विक्रम' में जो भुवन है वही 'ललित विक्रम' में ललित है। 'भुवन विक्रम' का नील फिएाश 'ललित विक्रम' में केवल नीलपिए हैं। 'भुवन विक्रम' में ग्रारुणि ग्रौर वेद के ग्रति-रिक्त घौम्य का तीसरा शिष्य कल्पक है, जो 'ललित विक्रम' में कल्लक नामधारी है। 'ललित विक्रम' में स्त्री-पात्र केवल ललित की गाँ ममता है, जब कि 'भुवन-विक्रम' में नील फिएाश की कन्या हिमानी ग्रौर ग्रकाल-पीड़िता गौरी भी, जिसका कि विवाह भुवन से होता है। 'ललित विक्रम' की कथा में दीर्घबाहु और हिमानी तथा भवन और गौरी के प्रग्य-सम्बन्धों का समावेश नहीं है, अप्रतः कथा छोटी हो गई है। नाटक के लिए कथा का छोटा होना भावश्यक भी है। वैसे वर्माजी ने 'भाँसो की रानी' नाटक में विस्तृत कथा को भी कुशलता के साथ नाटक के अनुकूल बना लिया है। अस्तु,

'ललित विक्रम' के प्रारम्भ में मेघ ग्रीर लेलित में धनुर्विद्या के ₹ ह प्रसंग में खिंचाव होता है। कारग है कपिंजल, जो नीलपिंग का दास । है। कपिंजल धनुष की प्रत्यंचा को दो ग्रंगुल ग्रौर खींचने की बात कहता है, जिसे मानने से ललित का लक्ष्य-बेघ ठीक हो जाता है। CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

मेध को बह बरा लगता है। वह क पंजल पर भी ग्रपना गुस्सा जितारता है ग्रौर लित पर भी। किपंजल को नीलपिए बरी तरह पिटता है ग्रौर वह भागकर नैमिषारण्य में धौम्य का शिष्य हो जाता है। लित के प्रति रोमक का पक्षपति देखकर मेध रुष्ट हो जाता है ग्रौर ग्रकाल-पीड़ित प्रजा को रोमक के विरुद्ध भड़काता है ग्रौर वेचारा रोमक ग्रपना सर्वस्व निछावर करने को तैयार हो जाता है, पर मेध दीघंबाहु तथा नीलपिए से मिलकर रोमक को ग्रपदस्थ करा देता है। रोमक ग्रौर ममता दोनों लित को ग्राचार्य धौम्य के पास भेज देते हैं ग्रौर स्वयं गाँव गाँव घूमकर जनता को समभाने में लग जाते हैं। उधर किपंजल को पकड़ने नीलपिए के ग्रादमी जाते हैं, पर वे ग्राश्रम के नियमानुसार सफल नहीं होते। मेध के षड्यन्त्र से जनता में तीन वातें रोमक के विरुद्ध फैलों - श्रूद्ध — तपस्या करते हैं, दासों को मुक्ति मिल गई है, ग्रौर महापुरुषों का ग्रपमान होता है। ग्रन्त में वास्व वर्ष के बाद वर्षा से ग्रकाल दूर होता है ग्रौर लितत स्नातक बनकर घर ग्राता है।

चरित्र-चित्रएं की हिंदि से लिलत, रोमक, धौम्य और मेंघ के हिंदित पुरुष पात्रों में भौर ममता का स्त्री-पात्रों में ग्रच्छे हैं। लिल सत्यवादी भौर निर्मीक है। प्रारम्भ में ही किंपिजल का पक्ष लेता हुआ मिलता है। मेघ जब शिकायत करने ग्राता है तब भी वह बीच बीच में सच बोलने से नहीं रकता। यही नहीं, जनपद-सिमिति में भी वह मेघ-जैसे ब्राह्मएं की भत्सेना के लिए 'मनुस्मृति' को उद्धृत करता है। शिकार में एक हाँको करने वाले के प्रति उसका क्रोध अवस्थ दिखाई देता है, पर धौम्य के ग्राह्म में तो वह ग्रादर्श शिष्य वनकर है। रोनक प्रजा-वत्सल, भावुक श्रीर ग्रस्थिर-चित्त है। श्राकाशवाएं। के रूप में मेघ के छल को वह तब समकता है, जब क्रिकेय समक्षता है। वैसे वह त्यागी ग्रौर निस्पृही है। धौम्य उद्दर्श

ग्रीर युगचेता गुरु हैं भीर मेघ क्रोधी ज़ह्मण । शिष्यों में भ्रारुणि भीर क्षिंजल भी ध्यान खींचते हैं। ममता एक ग्रोर ग्रादशं मिता है तो सरी ग्रोर पतिव्रह्मा पत्नी । वह संकट में कभी नहीं घबराती ग्रौर सदा रोमक को उत्साहित करती है। उद्देश्य वही है, जो 'भुवन-विक्रम' का -"विवेक के साथ प्राचीन को जानो ग्रौर समक्को, वर्तमान को देखो गौर उसमें विचरण करो श्रीर भविष्य को श्राशा की प्रवल करो।" (पृष्ठ १२७)।

रा

**है**,

रा

स

'जहाँदारशाह' उनका सातवाँ ऐतिहासिक नाटक है। वास्तव में म इसका ग्राकार एकांकी जैसा है। एक प्रकार से एकांकी से छोटा ही र है, क्योंकि 'कदमीर का काँटा' एकांकी इससे वड़ा है। लेकिन एकांकी के लिए देश-काल की एकता अनिवायं होने से इसे ऐतिहासिक नाटक हो लिखा गया है। नाटक में जैसे ग्रंक ग्रीर ग्रंक के ग्रन्तगंत दृश्य होते हैं, ऐसा इसमें नहीं हैं.। केवल ग्राठ हश्यों में जहाँदारशाह के जीवन की फलक दे दी है। इसे हम एक नया प्रयोग भी कह सकते हैं। हर इश्य में स्थान-परिवर्तन ग्रीर समय-परिवर्तन हुग्रा है जैसे किसी व्यक्ति के जीवन के 'स्नेप शाट्स' लेकर कोई फोटोग्राफर उसके जीवन की के ह्परेखा बता देता है, ऐसे ही वर्माजी ने इस नाटक द्वारा जहाँदरशाह ति के ग्रसली जीवन की भलक दी है। पहले दृश्य में वजीर जुलिफिकार खाँ मा शाही प्रथानुसार वादशाह की म्राज्ञामों पर दुवारा स्वीकृति ले रहा व है। इसमें बंगाल के सूबेदार के नौबत-नकारे के साथ निकनने, सर-वह हिन्द के सूबेदार के शाहंशाह की भाँति करोबे से दर्शन देने और ता विहार के हिन्दु श्रों के पालकी में बैठने की शिकायत पर बीदशाह चाहे श्र जैसा निर्णय देता है। इसीमें गायकों को मकान और लालकुँवर को हो करोड़ की जागीर भी देता है। दूसरे हश्य में भरोखा-दर्शन के समय गुहरा नाम की कुँगड़िन को आस-पास के लोगों के तंग करने की विशिकायत पर एक दिन स्वयं तरकारी खरीदने का भ्राश्वासन देता है। ि फिर हाथियों की लड़ाई में विजयी हाथी का महावत, एक शराब का

दुकानदार, एक मुल्ला भ्रौर एक चौधरी भ्राते हैं, जो क्रमश: इनाम कम मिलेंने, दुकान के कोतवाल द्वारा लूटे जाने, जकात के शिक्षा तथा धर्म के अतिरिक्त ग्रन्य कार्यों में खर्द करने की शिकायत करते हैं और जिज्ञया माफ कराना चाहते हैं। इसी प्रकार अनेक विचित्रतामों का श्रागामी दृश्यों में भी उल्लेख है। जुहरा की दुकान पर लालकुँवर के साथ तरकारी खरीदने ग्रीर शराब वाले के यहाँ शराव पीने के प्रसंग बड़े मजेदार हैं। जुहरा के तरकारी वेचने के समय गालियाँ सुनकर जहाँदाराशाह उसे हाथी पर ग्रपने महल में ग्राने का निमन्त्रण देता श्रौर खर्च की जिम्मेदारी स्वयं लेता है। शराब पीकर दोनों वहीं धुत हो जाते हैं और गाड़ीवान उठाकर लाता है। अन्त में फर्छ सियर द्वार पकड़े जाकर उसका वध कर दिया जाता है। उसे पकड़वाने में वजीर जुलिफिकार के बस्प का हाथ रहता है, जो काफी पैसा लेता है। इतना सनकी होने पर भी वह कोमल स्वभाव का हो ने से प्रजा को प्यारा था। पूरा नाटक मुसलिम बादशाहों के पतन पर व्यंग है सुरा-सुन्दरी ने उन्हें कहाँ पहुँचा दिया था, इसका पता इस नाटक से लगता है। वज़ीरों ग्रौर दूसरे हाकिमों को ग्रपना ग्रोहदा प्यांरा था-भले ही रोज बादशाह बदलें; ग्रौर बादशाहत करतो थीं लालकुँवर-जैसी सुन्दरी वेश्याएँ, जिनके सौन्दयं पर वादशाह सव-कुछ निछावर करने को तैयार रहते थे।

विशेषनाएँ

वर्माजी के इन सात ऐतिहासिक नाटकों में उत्तर-वैदिक काल के 'ललित विक्रम' से लेकर उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में 'भाँसी की रानी' तक का एक लम्बा समय घेरा गया है। इसके बीच में विक्रम संवत् से १० वर्ष पूर्व से प्रारम्भ के 'पूर्व की ग्रोर', ईसा की तीसरी शताब्दी के अन्त के 'हंस-मयूर', उसके वाद 'फूर्सी की बोली', सोलहबी शताब्दी के 'व रवल' ग्रौर ग्रठारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ के 'जहाँदार शस्त्र' त्राते हैं। निरुचय ही लेखक के इन नाटकों में भारतीय इतिहास CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotfi

म इतने समय का एक रेखाचित्र मिल जाता है। नाटकों के प्रारम्भिक था रिचय से वर्माजी के इतिहास के गहन ग्रध्ययन का पता चलता है। त्राद की भाँति उड़होंने भी उपलब्ध स्रोतों की सतर्कता से छाए-बीन का में है। इनमें 'ललित-विक्रम' उत्तर वैदिक-कालीन समाज की प्रकृति के साथ संघर्ष में विजयी होने ग्रौर शिक्षा तथा ग्रनुशासन की समस्या हो हल करने का पथ बताता है। वह बताता है कि यदि तुम्हारे दाएँ वय में पुरुषार्थ हो, हृदय में धर्म हो तो बाएँ हाथ में विजय निश्चित कर स से रहेगी। समस्त संकीर्णाताश्रों से ऊपर उठे विना समाज का ल्याएं सम्भव नहीं है, यही तो सन्देश है, जो 'ललित विक्रम' में है। वं की ग्रोर' ग्रौर 'हंस-मयूर' में क्रमश: भारतीय संस्कृति की उदा-वा ग्रीर समन्वयशीलता का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के रूप में ग्रकन ण है। इनके साथ ही 'फूत्रों की बोली' में पसीना ही स्वर्ण-रसायन ा रहस्य है । 'वीरवल' में उपेक्षित या नगण्य समभे जाने वाले 'वीर-ती ल'की महत्ता है, जिसे हिन्दी का पाठक पहली बार अनुभव करता ि 'जहाँदारशाह' यदि मुसलमान शासकों के पतन श्रौर गैरजिम्मे-ही री,का रेखाचित्र है, तो 'क्राँसी की रानी' स्वराज्य के लिए ग्रन-

क्यावस्तु की इस विविधता में भी वर्माजी ने ग्रादर्श शासक ग्रौर तराज्यं का सच्चो परिभाषा देने की चेष्टा की है। 'ललित विक्रम' के मिक, 'पूर्व की ग्रोर' के ग्रव्यतुङ्ग, 'हंस मयूर' के इन्द्रसेन ग्रादि पात्रों के हम इसो भावना को मूर्त पाते हैं। ग्र्र्केबर ने ग्रपने को घीरे-घीरे की सुधारा, भाँसी की रानी ने कैसे स्वराज्य के लिए लड़ाई लड़ी, की हमें उच्चादर्शों की प्रेरणा मिलती है। 'फूलों की बोली' पाधव ने पसीने को—श्रम को जो स्वर्ण-रसायन कहा है वह उचित ही क्योंकि उसीसे जीवन-रथ राज-मार्ग पर सहज गित से ग्रमा- ते हो सकता है। 'जहाँद।रशाहें' में एक मूखं विलासी की जो सनक उस पर हम ग्राइचयं-सा करते हुए उससे बचने की चेष्टा करते हैं। उस पर हम ग्राइचयं-सा करते हुए उससे बचने की चेष्टा करते हैं।

उनके उपन्यासों की भाँति नाटक के नायकों में भी विवेक और संया ही अपेक्षित बताया गया है। स्त्री-पात्रों में त्याग, तपस्या, पातिव्रत और प्राप्त्रद प्रेम की प्रधानता रही है। ममता, धार्फ्र, तन्वी, भाँसी के रानी, गोमती और लालकुँवर वेश्यों तक में ये गुरा विद्यमान हैं। वे नारियाँ अपने से सम्बिन्धित पुरुषों पर शासन करती हैं—के कि सौन्दर्य के बल पर नहीं, प्रत्युत अपने महान् नारीत्व के बल पर उपन्यासों की नारियों की भाँति ये भी संगीत तथा नृत्य-कला में कुका अपने युद्ध तथा शासन-व्यवस्था करने में सक्षम हैं।

श्राप्त स्वार्थ स्वार्य स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्य स्वार

## ६ सामाजिक नाटक

वर्माजी के सामाजिक नाटक ये हैं—१—'धीरे-धीरे', २—'राखी की लाज', ३—'वाँस की फाँस', ४—'पीले हाथ', ५—'सगुन', ६—'नीलकण्ठ', ७—'केवट', ६—'मंगल सूत्र', ६—'खिलोने की बीज', १०—'निस्तार' ग्रौर ११—'देखा-देखी।

यम

100

बिजं, १०—'निस्तार' ग्रोर ११—'देखा-देखी।

'ध्रीरे-धीरे' पहला नाटक है, जो कांग्रेस सरकार के सन् '३७ के किया मिलन-मण्डल के समय की राजनीतिक स्थिति से सम्बन्ध रखता है। वाहमने इसे जान-बूक्कर सामाजिक नाटकों के साथ रखा है। कारण, जाजनीति ग्रीर समाज को ग्रलग नहीं किया जा सकता। हमारे देश वार्मों तो ग्रीर भी नहीं, क्योंकि यहाँ साम्प्रदायिक, जातीय ग्रीर प्रान्तीय वीर्मों प्रकार के ग्रधिवश्वास लागों को घेरे हुए हैं। ग्राज की राज-वीर नीति तो जातिवाद पर ग्राधारित है ही। दूसरी बात यह है कि इस वाटक में ग्रप्रत्यक्ष रूप से समाज को स्थित पर प्रकाश भी पड़ता है। 'राखी की लाज' में राखी की सुन्दर प्रथा को हिन्दू-समाज में नाये रखने की भावना है। वर्माजी ने इस नाटक के विषय में लिखा की मानना है। वर्माजी ने इस नाटक के विषय में लिखा की मानना है। वर्माजी ने इस नाटक के विषय में लिखा की मानना है। वर्माजी ने इस नाटक के विषय में लिखा की मानना है। यांगिक स्वतन्त्रता मिलेगी ग्रीर स्त्री मां पुरुष बराबरी पर ग्रायेगे। परन्तु स्त्री को सम्मान की दृष्टि से खने का यदि यह एक ग्रुतिरिक्त साधन—रक्षा-बन्धन—समाज में खने का यदि यह एक ग्रुतिरिक्त साधन—रक्षा-बन्धन—समाज में

ना रहे तो क्या कोई हानि होगी।" (परिचय, पृष्ठ ४, ।
'बाँस की फाँस' कालिज के लड़कों की प्रेम-सम्बन्धी हल्की मनोित की उचित दिशा से सम्बन्धित है। 'पील हाथ' मे ऊपर से सुधाक और प्रगतिशील दिश्विन वाले ऐसे लोगों का खाका है, जो बारात में
नि-शौकत और पुरानो प्रथाओं को नही छोड़ सकते। 'सगुन' का

CC 0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

सम्बन्ध जोर-वाजार से है। 'नीव्रकंठ' में वैज्ञानिक ग्रीर ग्राध्यात्मिक दोनों हिंदिकोएों के समन्वय पर बल दिया गया है। 'केवट' हमारी राजनीतिक दलबन्दी का पर्याप्ताश करता है। 'मंगल सूत्र' में पढ़ी-लिखी लड़की के साथ ऐसे लड़के के विवाह की कहानी है, जो इसके लिये नितान्त ग्रयोग्य है। 'खिलौने की खोज' में मनोबल को सबल बनाकर ग्रनेक वैयक्तिक ग्रीर सामाजिक समस्याग्रों को हम करने का सुकाव है। 'निस्तार' का सम्बन्ध हरिजन-सुधार से है। 'देखा-देखी' में दूसरों की देखा-देखी सामाजिक पर्वों या उत्सवों पर अपनी सीमा से ग्रधिक व्यय करने पर व्यंग है।

इन नाटकों को हम तीन वर्गों में विभाजित कर सकते हैं—एक तो हुन राजनीतिक या सामाजिक समस्याग्रों पर ग्राधारित ऐसे नाटक, जिनों पर श्रीपित प्रेम की प्रधानता न देकर समाज की ग्रन्य समस्याएँ ली गई भी हैं, दूसरे स्त्री-पुरुष-प्रेम पर ग्राधारित वे नाटक, जिनमें या तो किसी ग्रादर्श को लेकर चला गया है या मनोवैज्ञानिक गुत्थी को केन्द्र बनाग गया है; ग्रीर तीसरे वे नाटक, जिनका सीधा उद्देश्य भौतिकवाद ग्रीर गया है; ग्रीर तीसरे वे नाटक, जिनका सीधा उद्देश्य भौतिकवाद ग्रीर गया है ; ग्रीर तीसरे वे नाटक, जिनका सीधा उद्देश्य भौतिकवाद ग्रीर गया है ; ग्रीर तीसरे वे नाटकों को स्त्री जिस्से प्रथात्मवाद का समन्वय है। उनमें पहले वर्ग के नाटकों को स्त्री जिसका समस्या-प्रधान नाटक ग्रीर तीसरे वर्ग के नाटकों को स्त्री भी सास्कृतिक समस्या-प्रधान नाटक कह सकते हैं।

राजनीतिक तथा अन्य ससस्या-प्रधान नाटकों के नाम हैं—'धीरें वि धीरे', 'केंवट', 'सगुन', 'देखादेखी', 'पीले हाथ' ग्रौर 'निस्तार' हैं 'धीरे-धीरे' वृर्माजी का पहला नाटक है। नाटक की कथावस्तु की सम्बन्ध सन् '३७ के कांग्रेस मन्त्रि-मण्डलों की पृष्ठभूमि से हैं वि कांग्रेस को राष्ट्रीय संघ—राष्ट्र-संघ के कृप में रखा गया है र पूरे नाटक में तीन ग्रंक हैं ग्रौर दृश्य-विभाजन नहीं है। पहले ग्री कें एक जागीरदार की मानसिक स्थिति का चित्र है, जो भावष्य की क विश्वकारमय देखता है। वह एक ग्रोर ज़मींदार-सभा का संगठन करता है। यह एक ग्रोर ज़मींदार-सभा का संगठन करता है। ग्रोर किंग्य महासभा का कर्ता-धर्ता बनता है, तो दूसरी ग्रोर के में गष्ट्रीय संघ वीलों को भी साधे रहना चाहता है। नाम है राव गुलाव-को हिह। इस दूसरे कार्य के लिए वह ग्रपने कारिन्दे चन्दनलाल, दरवान को हा ग्रीर नौकरानी हीरा को राष्ट्रीय संघ या राष्ट्र-संघ का सदस्य हुत बनते के लिए प्रेरित करता है। उनकी रानी साहिवा भी राष्ट्रीय संघ । साथ सहानुभूति रख्दी हैं। उतनी ही, जितनी कि उनका ग्रामिजात्य गा मको ग्राज्ञा दे। कभी-कभी खद्र पहन लिया या राष्ट्र-संघ को चन्दा दिया। गाँव में राष्ट्र-संघ की ग्रोर से एक छोटा-सा पुस्तकालय हो बुलने वाला है, जिसके उद्घाटन पर राष्ट्र-संघ के देहाती नेता सगुन-कर माते हैं। वे राव गुलाबिसह से भी मिलते हैं। उनके यहाँ बढ़िया महिगोजन मिलता है, ग्रीर चन्दे का ग्राश्त्रासन भी। साथ ही पुस्तकालय ती उद्घाटन के अवसर पर सम्मिलत होने का निमन्त्रण भी। दूसरे गा पंक में जो सभा इस उपलक्ष्य में होती है उसमें जनता ग्रन्य वानों के गैरागथ जंगल काटने का प्रस्ताव पास करती है। जंगल सबका है, पर ब मिंदार ग्रपना किये हुए है। सभापतित्व सेठ घनीराम करते हैं, क्री जिनकी जागीरदार से कुछ लाग-डाँट है। प्रस्ताव के बाद ही 'शुभस्य शिव्रम्' के अनुसार जंगल काटना भी ग्रारम्भ होता है। जमींदार के गदमी पहुँचते हैं। पुलिस ग्राती है। पकंडा-धकड़ी होती है। दोनों गोर से सरकार को तार दिये जाते हैं। तीसरे ग्रंक में नेता मुगुनचन्द विकार का तरिकार की सार परिवास के स्वार निकाल का ये जाते हैं। दयाराम नामक एक साम्यवादी सदस्य नव जनता क कि कि वा करने के लिए लड़ता है तो उससे कहा जाता है कि व काम 'धीरेण्धीरे' होगा। राव साहब भी जाते हैं तो उनका भी मन है। र दिया जाता है। हम्म गद्दी न छोड़ेंगे और स्वराज्य के आदर्श की मित 'धीरे-धीरे' होगी, भले ही जनता मर जाय । यह इस नाटक के िन्त्र-मण्डल के सदस्यों की इच्छा है। CC<sub>2</sub>0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

इस नाटक के सब पात्र ग्रपने वर्ग के प्रतिनिधि हैं। राव सहब गुंलावसिंह जागीरदार हैं ग्रीर चन्दनलाल कारिन्दा। उन दोनों की वातचीतू में जमींदारों-जागीरदारों क्षेत्र कारनामों पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। राव साहब स्वयं अपने को सुराजी' कहते हैं, लेकिन जमीं-दारों ग्रीर जागीरदारों का संगठन करते हैं। सभानता के व्यवहार का दावा करते हैं, पर किसानों-मजदूरों और निम्न जातियों से वेगार लेते हैं। वे समऋते हैं कि जमींदारी मिटने से दानू-प्रथा आर लित-कलाग्रों का नाश हो जायगा। वे हिन्दुस्तान की ग्राजादी की छः वाघाएँ मानते हैं -पहली मुसलमानों की स्वार्थपूर्ण वृत्ति, दूसरी रियासतें, तीसरी हमारी ग्रापसी फूट, चौथी जापान ग्रौर जर्मनी की नीयत', पाँचवीं अग्रेजों की क्रुटनीति, और छठी हिन्दुओं की कमजोरी। लेकिन उनका विश्वास है "हिन्दुस्तान को ग्राजादो हमा दिलवा सकते हैं, परन्तु सब काम होता है धीरे-धोरे ही। सरपट दौड़ने से ठोकर लगती है, माथा फूटता है।" (पृष्ठ १८)। उनकी विचरि-धारा का रूप यह है—''साहूकारों का ऋ एा हल्का हो जाय, सरकारी जंगल, नहर ग्रौर रेल के ग्रहातों की घास मुफ्त मिलने लगे, कपड़ा सस्ता हो जाय ग्रीर ग्रनाज महँगा, सब लोगों को शिक्षा, सफाई इत्यादि के समान ग्रवसर मिल जायँ तो देश को सिवाय पूर्ण स्वतन्त्रता के ग्रौर किस चीज की कमी रह जाती है।" (पृष्ठ २६)। वे राष्ट्र-संघ के सदस्य नहीं बनते, क्योंकि 'मित्रों ग्रीर ग्रंगेजों के सामने किरिकरी होगी। लेकिन कारिन्दा चन्दनलाल, दरबान बुद्धा तथा नौकरानी हीरा को उसका सदस्य बनवाना चाहते हैं ग्रौर स्वयं चुपचाप जमीदार-सभा का संगठन करना चाहते हैं। जिससे दोनों पक्ष सघ जायें। उसकी दृष्ट

गु

च

स

प्र

पु भ

व

NE

<sup>.</sup> सन् '३८ में जब यह नाटक लिखा गया था, तब जमनी का तानाशाह हिटलीर और जापान दोनों संसार में अपना-अपनी प्रभुत्व स्थापित करने के स्वप्न देख रहे थे।

में राष्ट्र-संघ ग्रीर साम्यवाद का ग्रन्तर है—"ग्रंग्रेजों को , डराने के लिए राष्ट्र-संघ और देश को डराने के लिए साम्यवाद । साम्यवाद 🗪 दिरद्रों को रोटी ब्यार लीडरों की ज्वीडरी की पुकार है और कोई ग्रन्तर नहीं।" (पृष्ठ ३५)। ग्रीर उदार दल 'पराजित ग्राकांक्षाग्रीं का श्मशान' तथा कुचले हुए हकों का भरक्षित खण्ड रहा है। चन्दनलाल कारिन्दा-वर्ग का प्रतिनिधि है। मुँह देखकर बात करने वाला। वहो गुलावसिंह को उकसाता है कि जंगल काटने पर पुलिस बुलाई जाय। कोई ऐसा कार्य नहीं जिसमें उसका हाथ न हो। वह राष्ट्र-संघ को बन्दा देने के पक्ष में भी नहीं है। वह गुलावसिंह को उदार दल में सिम्मिलित होने के लिए भी प्रेरित करता है। वह गुलाविसह को प्रतिष्ठा-रक्षा का ध्यान दिलाकर अपना भी उल्लू सीघा करता है। पुलिस को जो छः सौ रुपये रिश्वत देने को वह लेता है उसमें से खुद भी बचा लेता है। सगुनचन्द देहाती कार्यकर्ताभ्रों का प्रतिनिधि हैं। वह जागीरदार के यह वाना खाकर कुछ पिघल जाता है; वैसे वह भुने चने ग्रौर गुड़ खाकर काम करने वाला है। चन्दा लेने के लिए भनशन तक करने को तंयार हो जाता है। गाँव में वह पुलिस भौर गमींदार से लोहा लेता है। वही जब कानून-सभा से घक्के देकर नकाला जाता है तब राष्ट्र-संघ के सरकारी सदस्य ग्रीर कार्यकर्ता ग अन्तर मालूम होता है। किस प्रकार विधान-सभाग्रों में मन्त्री लोग किटरा के हाथ की कठपुतली होते हैं, यह भी बहुत प्रदूखी तरह रखाया है। "मैं न रहूँगा तो कोई और सही। परन्तु हमारे विना कसो का काम नहीं चल सकता।" (पृ० ७३)। साम्य<del>दादि</del>यों ग्रौर ष्ट्रसंघियों में जो भेद है उसे दयाराम और गोपालजी तथा कन्ह्या के संवादा में देख सकते हैं। दयाराम उनको स्वाधंपरता ग्रीर जावादो नाति को भत्संना यों करता है—"ग्रब हमे जनता से कहना हुगा कि अपने और पुरीनी नौकुरशाही में कोई अन्तर नहीं। आप जापिलयों के दामनगार हैं और जनता के शत्रु।" (पृष्ठ १३) निगर

CG 0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

के मुसलजान हिन्दुओं से द्रोह रखते हैं, पर गाँव के मुसलमान 'मादरे हिन्द' की इज्जत बनाए रखने के लिए सदा तत्पर हैं। ग्रामीण जनता जब उठती है तो फिर एकदम ग्रौर कुछ नहीं देखती। जंगल काटने के लिए उद्यत एक ग्रामीण कहता है— "हम लोग लाठी तलवार से नहीं लड़ते, कुल्हाड़ी से लड़ते हैं, क्योंकि वही हमारा सदा का हथियार है।" "× हम कहते हैं, मारकर मरना है। ग्राज ही मरेंगे ग्रौर मारकर मरेंगे, यों ही नहीं मरेंगे। " (पृष्ठ ५१)। जब सगुनचन्द घीरज रखने के लिए कहता है तो एक दूसरा ग्रामीण उसे भी ग्रपनी लपेट में ले लेता है— "ठहरें क्यों? तुम्हारी जलेंगे तो राजा ने कुछ शीरा पिला दिया हो तो तुम ठहरो !" (पृष्ठ ५३)। इस प्रकार तत्कालीन सत्ता-धारी, जागीरदार-जमींदार, पुलिस ग्रौर ग्राम्य-जनता की ऐसी तसवीर इस नाटक में खींची गई है जो वर्माण की राजनीतिक दृष्ट की गहराई को प्रकट करती है।

'केवट' राजनीतिक दलबन्दी के दुष्परिणामों पर प्रकार्ण डालता है। राजपुर नामक ग्राम में टीलेन्द्र ग्रीर मेनाक क्रमशः ग्रंगेज ग्रीर ग्रामुज दल के नेता हैं। इन दोनों में ग्रपने-ग्रपने दल को महत्ता है की हठ है। डाक्टर गोदावरी नामक एक सम्पन्न महिला है, जो सेवा दल बनाकर कार्य कर रही है। उसने कोढ़ियों की सेवा का भी का लिया है। तुला नामक उसकी एक प्रिय सखी भी है, जो उसके साथ कार्य करती है। समाज-सेवा के लिए गोदावरी ने विवाह न करने के निश्चय कर रखा है। हिमानी नामक एक ग्रीर महिला है, जो घृणि कार्यों में रत एक ऐसे दल की संचालिका है, जो ग्रादमियों को मारक उनका धन छीन लेता है। इस दल में एक मजदूर सुमेर फँस जाता है कारण, वह ग्रपनी पत्नी के गहने-कपड़े नहीं बनवा पाता है। तो साम्य सुवादी विचार-धारा का, ग्रीर ग्रच्छा मूर्तिकार भी, पर वह ग्रपनी पत्नी स्वादी विचार-धारा का, ग्रीर ग्रच्छा मूर्तिकार भी, पर वह ग्रपनी पत्नी स्वादी विचार-धारा का, ग्रीर ग्रच्छा मूर्तिकार भी, पर वह ग्रपनी पत्नी स्वादी विचार-धारा का, ग्रीर ग्रच्छा मूर्तिकार भी, पर वह ग्रपनी पत्नी स्वादी विचार-धारा का, ग्रीर ग्रच्छा मूर्तिकार भी, पर वह ग्रपनी पत्नी स्वादी विचार-धारा का, ग्रीर ग्रच्छा मूर्तिकार भी, पर वह ग्रपनी पत्नी स्वादी विचार-धारा का, ग्रीर ग्रच्छा मूर्तिकार भी, पर वह ग्रपनी पत्नी स्वादी विचार-धारा का, ग्रीर ग्रच्छा मूर्तिकार भी, पर वह ग्रपनी पत्नी स्वादी विचार-धारा का, ग्रीर ग्रच्छा मूर्तिकार भी, पर वह ग्रपनी पत्नी स्वादी विचार-धारा का, ग्रीर ग्रच्छा मूर्तिकार भी, पर वह ग्रपनी पत्नी स्वादी विचार-धारा का, ग्रीर ग्रच्छा मूर्तिकार भी, पर वह ग्रपनी पत्नी स्वादी विचार-धारा का, ग्रीर ग्रच्छा मूर्तिकार भी, पर वह ग्रपनी पत्नी स्वादी विचार-धारा का, ग्रीर ग्रच विचार भी स्वादी विचार स्वादी विचार स्वादी विचार स्वादी स्वादी स्वादी विचार स्वादी विचार स्वादी विचार स्वादी विचार स्वादी विचार स्वादी स्वाद

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

को सजा-सँवरा देखना चाहता है। रंग एण्ड को० नामक एक दुकि ल क्त हत्या की जड़ है, जो सिनेमा-ग्रिभनेत्रियों के फ़ैशन की वस्तुओं वे

कारण स्त्रियों के आकर्षण का केन्द्र है। सुमेर हिमानी के दल में फैस जाता है। हिमानी गोदावरी का विश्वास प्राप्त करके उसके सेवा-दल U) की सदस्या हो चुकी है। सुमेर और उसकी पत्नी खेमा को जह सब्ज बाग दिखा ही चुकी थी। एक दिन अग्रज और अनुज दल में फुलट्टी ì-गली के नामकरण को लेकर भगड़ा होता है। वहाँ गोदावरी भी ग्रपने रा सेवा-दल को लेकर उपस्थित है। हिमानी इस अवसर से लाभ उठाकर ग्रपने दल के लोगों को लूट-मार के लिए संकेत करती है ग्रौर तुला के गले का हार लेने का प्रयत्न करती है। तभी पुलिस ग्रा जाती है ग्रौर ग वी तुला पुलिस की गोली का शिकार हो जाती है। गोदावरी को तुला की मृत्यु से जो धक्का लगता है, उससे उसकी स्मृति जाती रहती है-ौर इतनी ही कि उसे अपना नाम और घर ग्रादि का पता नहीं रहता। र्ग वह पूर्व योजना के अनुसार खेमा के घर में ले जाकर रखी जाती है, जहाँ उसके द्वारा खेमा का उपचार किया जाता है। हिमानी अपने दल वा वालों से तुला की लाश को जलवा देती है और तालियाँ अपने कब्जे में ौर करती है। वह तुला की चिता-भस्म पर एक चबूतरा भी बनवा देती हैं। उस क्षेत्र का किन्तर नामक प्रभावशाली नेता भी उससे प्रभावित ी वा जाता है। वह सुमेर के घर में उसका खूब स्वागत करती है किसी को उसके ऊपर सन्देह नहीं होता। एक दिन गाँदावरी रात को उन्माद-ग्रस्त होकर तुला के चबूतरे पर जा पहुँचती है। उसे लेने के लिए सुमेर क हिमानी ग्रादि जाते हैं। वहाँ से गोदावरी को उसके निजी थर पहुँचाने का निश्चय किया जाता है, क्योंकि ग्रव शंका की कोई बात नहीं रही। कि हिमानो और सुमेर पहले या जाते हैं और गोदावरी को दराज खोल-है कि रुपये निकाल लेते हैं। वे तुला की मूर्ति को, जिसे गोदावरी ने सुमेर से बनधाया था, मेज पर रख देते हैं ग्रार गांधीजी के चित्र को जिल्हा कर देते हैं। ज्ञब गोदावरी ग्राती है तो मूर्ति को देखकर उसकी बुप्त हुमृति लौट ग्रामी है ग्रौर उसे वस्तुस्थिति का ज्ञान होता है। हिमानी इसे देखकर खिसक जाती है भीर दल के लोगों के सीय त चक्कर हरे जाती है। तुला के चब्रतरे पर गोदावरी की मूर्ति स्थापित करने का आयोजन होता है, जिसमें गोदावरी अपनी ही मूर्ति को खिडित कर देती है। मूर्ति का उद्घादन तो नहीं होती, पर एक माड़ अवश्य किन्नर के भोले से निकलती है, जो दलबन्दी की सफाई के प्रतीक के रूप में है। टीलेन्द्र और मेनाक अब भी एक नहीं होते और समा-स्थल को छोड़कर चल देते हैं। अन्त में 'सेवक-सेना' के निर्माण के लिए तैयारी की जाती है। किन्नर विधान-सभा से त्याग-पत्र देकर सेवा के कार्य में जुट पडते हैं। मुकन्द नामक छात्र-प्रतिनिधि सबसे पहले सुमेर और खेमा का नाम 'सेवक-सेना' की स्वी में लिखता है। उसके बारे में गोदावरी कहती है— "यह और इसका वर्ग है हमारी नाव का केवट, यदि वह समक और सयम से काम ले।"

इसमें राजनीति की वर्तमान घातक स्थिति का चित्र है। देश में टीलेन्द्र और मेर्नाक-जैसे व्यक्ति नगर-नगर श्रीर गाँव-गाँव में हैं, जो केवल नाम के लिए लड़ते हैं। मुकुन्द ने ठीक ही कहा है—"द्वेश में ग्रौर कोई काम करने के लिए नहीं रह गया, इसलिए नाम पर मिटे जा रहे हैं।" (पृष्ठ ४५)। वे तुला-जैसी समाज-सेविकाग्रों के बलिदान पर भी अपनी क्षुद्रता नहीं छोड़ते। ऐसे लोगों के कारएा हमारी समस्त योजनाएँ असफल हो रही हैं। किन्नर के शब्दों में रोटी-कपड़े की समस्या राजनीति श्रौर श्रर्थ-नीति के जरिये हल होगी, जो श्रापसी भगड़ों के मारे तय नहीं हो पा रही। लेकिन ग्रापसी भगड़ों को हम तब तक ति तय नहीं कर सकते जब तक कि हम सत्ता ग्रीर सेवा दोनों को साथ लेकर चलते हैं। गोदावरी का यह क्रथन कितना सत्य है — "राजनीति भीर सेवा साथ-साथ नहीं हो सकती।" (पृष्ठ १०३)। इसलिए जव नि किन्नर देखता है कि दो घोड़ों पर सवार बने रहने से समस्या हल नहीं होती, तो वह अपने पद से त्याग-पत्र दे देता है । अधीर 'सेवक- यो सेना' बुनाता है। उसकी हिष्ट में "समाज में धन-मोह, मद-मोह वासना-मोह, बहुत फैल गया है, समाज़ का सैतुलन बिगड़ गया है उसके सँभालने के लिए जरूरी है कि सेवकों की एक सेना धनावें, वे

उसे नियम, अनुशासन और सेवा का नमूना बनावें -रोमी सेवा का नम्ना कि जिसके बदले में सेवक कुछ न चाहें।" (पृष्ठ १११)। भाड़ f प्रतीक है गन्दगी दूर करने का । जो केवल ग्रपनी गन्दगी, विलक पड़ोस, गाँव, नगर ग्रौर देश की गन्दग्री । इमीसे हमारा जीवन स्वच्छ हो र सकेगा, जो लोग पद-मोह के मारे दलबन्दी किये बैठे हैं उन्हें हमारी ए फाड लिजित करेगी।" (पृष्ठ ११६)। दूसरों के काम पर अपनी र प्रतिष्ठा की प्रवृत्ति की निन्दा गोदावरी द्वारा की गई है। ग्रंपनी मूर्ति की स्वयं तोड़ने का कारएा यह है कि "हम मूर्ति खड़ी करके ग्रपनी जिम्मे-दारी, ग्रपनी ग्रास्था, सिद्धान्त-निष्ठा ग्रौरं मूर्ति के गुर्णों के ग्रनुसार बस छुट्टी पा लेते हैं। कुछ दिन सूर्ति की पूजा करके सूर्ति के नाम क को भूल जाते हैं। यह क्षिणिक पूजा कैसी ? दलवन्दी की कीचड़ में लथ पथ होकर ग्राप समभते हैं कि हमने गंगा-स्नाद कर लिया ग्रीर सव उस सूर्ति के पूजन, के ग्रौर भी ग्रधिकारी हो गए । पर ग्रसल में माप अपनी दलदल को उस मूर्ति का दर्पएा-भर बनाते हैं, इसलिए खूब गोन-समभकर मैंने यह सूर्ति तोड डाली। यदि मुभमें कुछ है तो मैं लुक के रमशान में प्रतिज्ञा करती हैं कि मैं ग्राजनम सेवा करूँगी।" पृष्ठ ११८)। छात्र-नेता मुकुन्द में उसका विश्वास उचित ही है। म हिमानी को भी वह क्षमा करती है। सुमेर-खेमा उसके अनुवायी होते हैं। लगत राजनीति के काररण हमारी जो ग्रघोगित हो रही है उसके लिए वि-मोह-त्याग और सेवा इन दो की ही ग्रावश्यकता है। फिर हिमानी त सो हत्यारिनं ग्रौर टीलेन्द्र ग्रौर मेनाक-जैसे समाज-द्रोही स्वतः पला-व न कर जायँगे। इस नाटक में स्वप्नावस्था में विचरण सोम्नेम्ब्यू-न जिल्म' ग्रौर स्मृति लुप्त होने की समस्या से कौतूहल उत्पन्न किया मा है, जो मनुविज्ञानिकों के काम की वस्तु है। अप्रमरबेल' उपन्यास नायक दिल्लेपसिंह के साथ भी यही होता है। (सगन' कबेरदास सेटोरिये, ग्रीर चोरवाज 'सगुन' कुबेरदास, सटोरिये, ग्रौर चोरबाजारिये की कहानी है।

विरदासं एक बड़ा पूँजीपति है। वह चाहता है कि बड़ी-से बड़ी CG-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri कम्पनिथों का मालिक हो जाय । इसलिए वह प्रकाशन-संस्थायों पर भी केंग्जा कर लेना चाहता है। वह चाहता है कि सारा धन उसके पास रहे। ईसके लिए वह ग्रपने रिश्तेदारी को ही नौकर रखता है। इनका-टैक्स देने से बचने का यह सबसे ग्रच्छा बहाना है। वह ग्रपने रिक्ते-दारों के नाम दान या उपहार-स्वरूप चाहे जितना लिख देता है और उनकी रसीद या तो देता नहीं, या भूठी देता है। एक फिल्मतारिक गजरा बी० ए० से शादी करके ५० लाख की सम्प्रति उसके नाम लिख देता है, ताकि व्यक्तिगत सम्पत्ति के रूप में इतने पर इनकम-टैनसर देना पड़े। इसके लिए वह अपने मुख्य मुनीम चोखेलाल को भी वरवा करने में नहीं चूकता। वह बेचारा एक दियासलाई के कारखाने हैं हिस्सेदार बना दिया जाता है, जिसमें लाभ नहीं होता । लेकिन इनकम टैक्स-ग्राफीसर से वह बच नहीं पाता । टिकैतराय नामक जिस युक को, उसने ग्रपनी प्रशंसा में लेख लिखने के लिए रखा था, उसने उसम भण्डाफोड़ किया ; क्योंकि उसके नाम सेठजी ने जो दस हजार स्पे अपनी उदारता-स्वरूप देने के लिए लिख रखे थे उसकी रसीद नहीं थी। टिकैतराय ने इनकम-टैक्स ग्राफीसर से भी साफ कह दिया मुभे रुपये नहीं मिले। गजरा भी तलाक के बहाने स्त्री-धन कें ह में ४० लाख ले जाती है।

कुबेरदास और उनके वर्ग के अन्य पूँजीपति 'गंगा गए गंगादास औं जमुना ग्रए जमुनादास' के सिद्धांत को मानकर हर राष्ट्रीय या धार्मि विचार-धारा से अपने को मिलाये रखते हैं। नौकरी के लिए बुला जाने वारे इउम्मीदवारों में से, जी साम्यवादी है, उससे साम्यवाद साथ अपनी सहानुभूति की वात कहते हैं और जो राष्ट्रवादी है उस राष्ट्रवादी होने का होंग भरते हैं। गजरा के साथ विवाह करने कारण सौन्दर्य या लावण्य की उपासना के कारण नहीं, बल्कि इसलि कि उनके सहारे व्यवसाय चमक सकता है। लेकिन ज्योतिष कि नो के साथ जन्म से आई है। जब वे गजरा से विवाह की वातचीत के लिये चलते हैं तो पहले बिल्ली रास्ता काटती है।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangofri

दायाँ हाथ फड़कता है भीर पानी-भूरा घड़ा मिलता है। एक ग्रसगुन है और दो सगुन। फिर भी बेचारे मोटर रोक देते हैं। जब गजरा इनकेम टैक्स के दफ्तर को जाते को होती है तो कहते हैं — "इनकेम-टैक्स यहाँ से दक्षिए। दिशा में हैं। दिशाशूल आज पीठ पर है। आप लोग विजय प्राप्त करके लौटेंगे।" (पृष्ठ २४०)। टिकैतराय ग्रौर चोखेलाल भी सगुन-ग्रसगुन का विचार करते हैं। (पृष्ठ ४०)। गजरा-जैसी तितलियाँ हैं। इनको हाथ लगाती हैं, जो इनका सफाया कर जाती हैं ग्रौर ये देखते रह जाते हैं।

ास.

म-

रते-गौर

का

नव

1 4

बार

H

Б<del>Ч</del>-

वर

'देखा-देखी' का आधार यह , भावना है कि आजकल आय से व्यय ग्रधिक होने के कारएा समाज में भ्रष्टाचार, रिश्वत, बेईमानी ग्रीर ग्रन्य बुराइयाँ फैल रही हैं। इसके ग्रतिरिक्त कुछ पाश्चात्य प्रथाग्रों ने भी हमारे प्रिवारों में ग्रपना ग्रड्डा जमा लिया है, जिनमें तका रुपये जन्म-दिन मनाने की प्रथा भी है। उस पर वर्थडे केक मोटे रोट-के सांथ ग्रपनी छीतरी का विधान भी चलता है। इस ग्रवसर पर लोग जितना व्यय करते हैं उसमें एक ग्रच्छा विवाह हो सकता है। प्रस्तुत नाटक में चाँदीलाल नामक एक दक्तर का वड़ा बाबू, जिसे ढाई सौ रुपया वेतन मिलता है, ग्रपने लड़के नरसिंह के जन्म-दिन पर बी सात सौ-ग्राठ सौ का तो कपड़ा ही खरीद लेता है। पत्नी इन्द्रानी इस म अवसर पर सिने-तारिका-जैसी दिपना चाहती है। इस अवसर के लए एक सोने का हार न हो तो कैसे काम चले। यद्यपिद्धों सौ रुपये दे रिश्वत के भी आये हैं, पर और काम जी तो है। हरनारायण नामक अपने मित्र से, जो कंजूस ग्रौर चादर देखकर काम करने वाला है, सलाह करके चाँदीलाल जर्मन गोल्ड का एक हार मँगाने का प्रवन्ध कि करता है। न्यच-गान, ग्रातिशवाजी, घूम-धड़ाका सर्व होता है। लेकिन दूसरे दिन सरकार की स्रोर से जवाब-तलबू होबा है कि इतना खर्च १. डिजिया । जन्म-दिन के उत्सव पर छोतरी में भी पैर रखाया, जाता है ]

पैदा होने पर तो छोतरी पूजी हो जाती है । CGO. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

कहाँ से किया ? कर्जदारों के तकाजों का भय भी होता है। घवराकर मकान वेंचना पड़ता है। मकान खरीदता है पड़ौस का बढ़ई चिम्न-लाल । लेकिन दूसरे वर्ष चिमनलाल के लड़के वीरू कि जिन्म-दिन भी उसी धूम-धाम से मनाया जाता है। चिमनलाल ग्रसली सोने का हार बनवाता है, जिस पर वीरू की माँ को गर्व है। चिमनलाल का खर्च भी खूब होता है। वीरू की माँ, जो चाँदीलाल के यहाँ कुर्सी पर नहीं बैठ सकती थी, लिपिस्टिक से शोभित है। सब ट्यूठ ग्रमीरों के-से हैं। यही देखा-देखी है।

वर्माजी ने हरनारायए। नामक पात्र द्वारा दूसरों की देखा-देखी हैं अपनी सीमा से अधिक खर्च करने का मजाक उड़वाया है। उसके खंबदों में "यही कहलाता है घर-फूंक तमाशा देखना। बड़ों की देखा-देखों हो रही है यह सब, जन्म-दिवस के तमाशे से लेकर व्याह-शादी वगैरा की धूम-धाम तक देखा-देखी में चढ़ा-बढ़ी हो रही है। विनाश की अपोर चले जा रहे हैं हम लोग। कान फूटे जा रहे हैं इन पटाखों के मारे। समाज की जड़ों में देखा-देखी की सुरंगें लग रही हैं।" (पृष्ठ ५७)।

रिवाजों ग्रौर फैशन की खिचड़ी, जो सब जगह चल रही है, बड़ी गा घातक है। जब चिमनलाल ग्रपने हार को ग्रसली सोने का बताता है ल तो वह कहता है—"ग्रसल तो वह है जो ग्रखीर तक बना रहे, देखा के देखों में ग्रसल हो ही कितना सकता है।" (पृष्ठ ५८)।

'पीले हाथ' में एक ऐसे सुधारवादी की कहानी है, जो अपने पुष लड़के के ब्रिक्ट्रह में दहेज या लेन-देन की बात नहीं करता, पर जब बरात बेटी वाले के यहाँ है तब वह खातिरदारी के लिए उसके साथ के अवांछनीय व्यवहार करता है। वर्माजी के शब्दों में सूमाज में स्त्री के निम्न पद के कारणा ही ऐसी खातिरदारी का समर्थन किया जा सकता हैं। इस नाटक में गयाप्रसाद बेटे वाला है और वंशीलाल बेटी वाला। लड़के का नाम वीरेन्द्र है और लड़की का निर्मला। लड़की र ही-लिखी है ग्रौर लड़के को पसन्द है। लड़की का पिता क्विब्टाचार-I-निका चुरात थोड़ी लाने की प्रार्थना करने के लिए ग्राता है। शेष सार् इत्तरदायित्व वंशीलाल लेने को तैयार हैं। विवाह के समय भ्रीतिश-वाजी तो वन्द है, पर एक फूल और पटाखे का प्रवन्ध होना ग्रनिवार्य वंजीलाल इस पर कहता है - "रीति-रिवाजों के विराट् रूप टूट बाते हैं, परन्तु वे अपना भद्दापन और बेहदापन एक वहुत छोटे हो ह्य में क्यों न हो, चिरकाल के लिए छोड़ जाते हैं।" (पृष्ठ ८)। इस ार गयाप्रसाद का क्रोध देखिए — ''ठीक ठहराव नहीं किया, दहेज की वहीं लिया, वारात का रेल-किराया ठुकरा दिया, कह दिया कि वरात बहुत थोड़ी लाऊँगा। द्वार-चार के समय के लिए एक फूल और एक ए। हो की रीति-निभाव के लिए कही तो ये सुधारवादी उसमें भद्दापन भौर बेहूदापन सूँघते हैं।" (पृष्ठ वही)। ग्रपने लड़के के विवाह का नमन्त्रग्प-पत्र रेशमी रूमाल पर, चटकीली स्याही में भड़कीली कविता है रूप में छपवाते हैं। बेचारा बीमार केदारनाथ लाख मना करता है, पर शान के लिए उसे वरात में ले ही जाते हैं, जो जनवासे ही में तल बसता है। उसे मोटर से पहुँचाने के लिए प्रवन्ध भी गरीब वंशी-गल को ही करना पड़ता है। नाच-गान का प्रवन्ध जो हुग्रा उसमें। है त्यकार था स्त्री-वेशधारी एक मुद्धगड़। भगड़ा इस वार्त पर होता है ि वरातियों की सुविधा के लिए बेचारे वंशीलाल ने जनवासे में खाने प्रवन्ध की बात कह दी। यह पुरानी प्रथा के विपरीत श्री, जिसे ने पुषारक गयाप्रसाद कभी नहीं सह सूकता था। यही नहीं वे समिवन वे हाथ की रसोई खाने की इच्छा प्रकट करते हैं। इससे ती अच्छा था कि सुधारवादी होने का ढोंग भी न रचा जाता। इस नाटक में वर्माजी ने वीरेन्द्र के मित्र सोहनपाल से वह काम विया है, जो 'देखा-देखी' में चाँदीलाल के मित्रू हरदारायण से लिया ी। उसके चुटीले व्यंगों से गयाप्रसाद की प्रगतिशीलता और सुधार-ी दि की अधिजियाँ उड़ जात्मे हैं। स्त्री-वेशधारी मुझंगड़ के नाच रहा बह

C6-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

्कहता है — "क्षमा करें मुक्ते बाल्जी, जिस वेश्या-नृत्य को हम लोगों पार क् व्याह-बरातों से निकाल दिया है वह क्या कुछ इसी प्रकार की है। भावना से नहीं देखा जा सकता था है उसमें कुछ कला थी ?" (पृष्ठ हा १६)। ग्रिभनन्दन की प्रथा पर उसकी टिप्पणी है— 'ग्रिभनन्दन की हर प्रथा बहुत ग्रच्छी चल पड़ी है। लड़की वाला छोटा ग्रीर लड़के वाला हुस बड़ा, यह कल्पना हमारे रक्त के करा-करा के परमासा-परमास में का व्याप्त है।" (पृष्ठ २३)। हरनारायरा के बार में वंशीलाल का मत बढ है-"विकट शब्दों का व्यवहार करते हुए भी बात सार की कहते हैं।"है (पृष्ठ २८)। ग्रीर निर्मला कहती है - ''उसकी सनक में सार है।" ज (पृष्ठ ३३)। हरनारायण के वाद निर्मला श्राती है। वह उच्च शिक्षा गट प्राप्त होने पर भी जब तक अपने पिता की अनुमित का पता नहीं लगाना लेती. वीरेन्द्र के प्रेम-प्रदर्शन पर ध्यान नहीं देती। वह स्त्री की दुईशाहै। का कारए। उसकी ग्राधिक परतन्त्रता को मानती है। उसका विचारिक है कि यदि स्त्रियों को शिक्षा के साथ शिल्प ग्रौर उद्योग-धन्धे सिखाए उप जायँ तथा डाक्टरी की शिक्षा दी जाय तो शायद समस्या सहज हो जट जाय। अन्त में वह भी शिक्षिका हो जाती है। वंशीलाल विजम्नकर संयमी और स्वाभिमानी है। लड़की वाला होने से दवा रहता है, पर्को उसकी नगर में प्रतिष्ठा है। गयाप्रसाद तो ढोंगी है ही। इस छोटे स्मन्त नाटक में वर्माजी ने स्त्रियों की परतन्त्रता के मूल कारण पर मुन्दिन ढंग से प्रकाश डाला है।

'निस्तार' का सम्बन्ध हिरजनों की समस्या से है। नाटक केंद्र रचना का कारण लेखक ने यों दिया है - "प्रछ्त अपनी ईमानदारी और शूरवीरी के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। ऐसे भी लोग पिछड़े बने रहें उनकी पूजा केवल धन-राशि बटोरने के लिए की जिय—यह हमा समाज के लिए महा कलंक की बात है।" (एरिचय, पृष्ठ २)। इस रिय मुख्य रूप से दो समस्याधों को उठाया गया है — एक तो कुग्रों से पार्की के

नर्न की ग्रौर दूसरी मन्दिर-प्रवेश की । कथा इस प्रकार है—राजापुनिर CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri गमक गाँव में एक कुग्राँ है, जिससे हरिजनों को पानी मिलता है। जिससे कि लिए गाँव के सर्पंच बरसातीलाल, पण्डित जटार्किकर ग्राल्टि हि एके कहार एक दिया है। एक दिन नन्दू हरिजन वालक ग्रंपनी माँ वाई के साथ कुए पर खड़ा-खड़ा ऊब उठता है, क्योंकि उसे स्कूल को र हो रही है। जो कहार नियत किया गया है उसका पता नहीं है। हसरा कहार ग्राता है, पर वह पानी नहीं देता। इस वीच जटार्किकर में का नौकर चाई को बुरा-भला कह जाता है। नन्दू अवकर कुए पर व बढ़ता है। पीछे से उसकी माँ भी चढ़ती है। एक घड़ा पानी निकालती है कि लोग ग्रा जाते हैं ग्रीर उसका घड़ा फोड़ देते हैं। सुधारक उपेन्द्र " जो बाह्मरण है) स्रौर भक्त रामदीन (जो हरिजन है) इस बात पर । बटार्किकर से तन जाते हैं। हड़ताल की नौबत ग्रा जाती है। लीलाघर । नामक हरिजन एम० एल० ए० भी इस ग्रान्दोलन में प्रमुख भाग लेता है। वरसातीलाल टाउन एरिया का चेयरमैन है। वह चाहता है कि एकिसी प्रकार हड़ताले न हो। जटार्किकर का भी ऐसा ही मत है। एअपर से सभा में प्रस्ताव ग्रौर समभौते की भावना द्वारा ग्रौर ग्रन्दर से विवासिकर की छोटी बहन कादम्बिनी द्वारा नैतिक वल का प्रयोग करके समस्या का हल सोचा जाता है। उघर मन्दिर की समस्या भी कोर पकड़ती है। मन्दिर में पुजारी भोलानाथ है, जो हरिजनों को क्यन्दर नहीं ग्राने देता। रामदीन के अक्ति-भावपूर्ण पदों से सबको रीमांच हो ग्राता है, पर बेचारा ड्योढ़ी के भीतर नहीं जा पाता। गटाकिकार की छोटी बहन कादिम्बनी की सहानुभूति हरिजनीं से है। वह वापू के सिद्धान्तों की अनुयायिनी है। नन्दू को घर पूर् पढ़ाती है भीर इस सघर्ष में ग्रपने बड़े भाई जटार्किकर को हरिजनों के प्रति रम नीति ग्रह्ण करने की प्रेरणा देती है। लीलाघर की उत्तेजना में माकर कुए पर लड़ाई होने की होती है कि कादिम्बनी बीच में पड़कर ल्या-काण्ड भी रोक देती है। जटाकिकर वाल्स वह कुग्राँ, जिस पर किंगड़ा हुग्रा था, ग्रव पेण्डित वाला कुर्मां न रहकर तरन-तारन हो गया भीर हारजन उसका उपयोग करने लगे। उपेन्द्र,) कादम्बिनी, संपदीक CQ-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

मादि ने अब नालियों की सफाई यादि का कार्य लिया। लीलाधर उम्र स्मू ही। चाहता है कि हरिजन संभी कुथों का समान रूप से उपयोग करें। यह वात चल ही रही है कि मृन्दिर में एक दिन्त जुलूस बर्ताकर पहुँच जाते हैं। बरसातीलाल और जटार्किकर प्रतिरोध करते हैं। वरसातीलाल और जटार्किकर प्रतिरोध करते हैं। वरसातीलाल को क्षमा कर दिया जाता है और उससे कुथों से पानी खींचने-भरने की छुट्टी, मन्दिर-प्रवेश के निषेध का पूर्ण-त्याग और हरिजन-वस्ती के सुधार इत्यादि के लिए ग्राधिक सहायता तथा चाई की सेवा का वचन ले लिया जाता है। वह ग्रपने पास से पाँच हजार रुपये की सहायता हिराजन बस्ती के सुधार के लिए देता है। कुछ रुपया पंचायत-कोष से मिलता है। सब मिलकर स्वतन्त्रता-दिवस मनाते हैं।

इस नाटक में उपेन्द्र का चरित्र विशेष महत्त्व का है। वह ब्राह्मण होते हुए भी हरिजन-उद्धार के कार्य में जी-जान से लग जाता है। बापू का सच्चा अनुयायी है। नन्दू को अपने खर्च से उच्च शिक्षा दिलाने का प्रण करता है और सारे गाँव की फिजा बदल देता है। लीलाधर हरिजन एम० एन० ए० और ग्रतिवादी है। वह उपेन्द्र से पूछता है-"हम सब ब साती ग्रौर जटाकिंकर सरीखे-धूर्ती तथा ढोंगियों की गालियाँ जन्मभर खाते रहें ? चाँटे का जवाब चाँटे से क्यों न दिया हों जाय ? क्या कहते हो ।" (पृष्ठ ४१) । वह जटार्किकर के लट्ठधारियों की परवाह न करके कुए पर चढ़ जाता है। वह पत्थर पर हथीड़े की चोट करने वाला है। उसमें अतिहिंसा-प्रवृत्ति प्रबल है। बरसाता सर् मुच घूर्त है। वह चुनाव-सूचो ऐसो बनवाता है, जिसमें हरिजनों के नाम न हों। रामदीन को भोंपड़ी में बन्दूक रखवाकर उसे व्यर्थ पकड़वाना चाहता है। जटाकिकर समभदार है और सम्स्य के अनुसार क चलता है। रामदीन भक्त-प्रकृति का है। बच्चों में नन्दू अपनी माँ के कार्य में ही हाथ-बटाता है, अपनी गुज्यानी दादिम्बनी के प्रति भी अन्द्रर (बता है। वह उससे संस्कृति शब्द तके के ग्रथं पूछता है। इससे

स्पष्ट है कि यदि सुविधा मिले तो इस पिछड़े वर्ग में भी अच्छे लोग निकल सकते हैं। कादम्बिनी स्त्री-पात्रों में ग्रादर्श है। देखा जाय ता प्रपन्भकट्टरपथीत्वे भाई को वहीं, सुधारती है। नन्दू को घर के भीतर हुलाकर पढ़ाती है। साथ सफाई म्रादि के कार्यों में उपेन्द्र का साथ देती , लड़ाई के वीच पहुँच जाती है, नगर की स्त्रियों के आक्षेपों से सत्य-ष नहीं छोड़ती, उसका प्रभाव रामदीन, मोहना ग्रादि हरिजनों पर

इस नाटक में कानून वन जाने के वाद की स्थिति में हरिजनों के वर्ष की कहानी है। लेकिन छुग्राछूत को मिटाने के लिए केवल कुग्रों र पानी भरना या मन्दिर-प्रवेश ही पर्याप्त नहीं है। उसके लिए हरि-नों की ग्रार्थिक कठिनाइयाँ हल हों, रहन-सहन का स्तर ऊँचा हो, गस्थ्य सुधरे, साथ ही टट्टी-सफाई से उनको मुक्ति मिले। इसके लिए र्माजी ने नगर-नगर, गाँव-गाँव में शौच-क्रुपों सैप्टिक टैंक टट्टियों — ा निर्मार्ग आवश्यक माना है। एक भ्रोर ग्रस्पृश्यता-निवारण का र्यं जारी रहे और दूसरी स्रोर ऐसे शौच-क्रुप भी बनते जायं तो यह मस्या काफी हद तक हल हो सकती है। लीलाघर की भाँति केवल । धान-सभा में सीट सुरक्षित होने या नौकरियों में जनसंख्या के म्रनु-त से पद देने से उतना काम न होगा जितना दीन-दरिद्रों भीर हरिं-ों की आजीविका के लिए कुटीर-उद्योगों, बड़े कारखानों, खेती की म का उचित प्रवन्ध होने से। क्योंकि यह समस्या काफी 'उलभी

स्त्री-पुरुष-प्रेम-समस्या-प्रधान नाटक इस प्रकार हैं-िए) 'राखी लाज', (२) 'बाँस की फाँस', (३) 'मंगल सूत्र' ग्रौर (४) 'खिलौने खोज'। 'राखी की लाज' नाटक का कथानक हनारी रक्षा-बन्धन की कृतिक परम्पूरी पर ग्राधारित है। इसको कथा बाँसी नामक गाँव . है। मेघराज नामक एक सपेरा है, जो डाकुग्रों के दल में फँस ज़ाता वसे ही, जैसे 'केवट' का सुमेर हिमानी के दल में फँस गया कि



Ŧ

ला

'डाकू उसफो बाँसी गाँव के धनिकों और बन्दूक ग्रादि हथियारों का पता लगाने को नियुक्त करते हैं। वह सपेरा है इसलिए खेल दिखाने के नाते अपनी चतुराई से पता लगा लेता है कि पं वासाराम कार्यर सबसे सम्पन्न है ग्रौर गाँव में पाँच बन्दूकों हैं। डाकुग्रों का सरदार निश्चय करता है कि कजरियों वाले दिन वह स्वयं सपेरे के वेश में स्थान देख ग्रायगा । कजरियों के मेले में मेघराज सादे वेश में ग्राता है ग्रौर बालाराम की लड़की चम्पा उसे राखी वाँधः देती है। मेघराज

कहता है- "ग्राज से बेटी तुम मेरी धर्म की वहन हुई।" (पृष्ठ २५)। उसी दिन रात को डाका पड़ता है। उन डाकुग्रों के साथ मेघराज के भी ग्राता है लेकिन जव उसे पता चलता है कि यह चम्पा -उसकी ग धर्म-बहिन का घर है तो वह डाकुग्रों के विरुद्ध हो जाता है। इस पर डाक्र उसे बाँधकर ले जाते हैं। सरदार उस पर लांछन लगाता है कि है तुम एक लड़की के प्रेम में पड़कर भ्रष्ट हो गए। इस पर वह कहता एव हैं—''मेरी मौज ने मुक्तको सपेरा ग्रौर ग्रावारा बनाया, परन्तु बहु प्रा मौज बहन को पहचानने ग्रौर बचाने से न रोक सकी।" (पृष्ठ ३७)।हो डाकू उसे पेड़ से बाँधकर मारते हैं भीर गाँव के लोगों का पीछा करते मु पर मरा हुम्मा छोड़ जाते हैं। गाँव के लोग उसे लाते हैं मौर चम्पा के विव घर रखते हैं। चम्पा उससे कहती है "भैया सावधान! कोई वाल्षा मुंह से ऐसी न निकले जिससे पहचान लिए जायो। मेरे मुंह से कभी भा कुछ न निकलेगा।" (पृष्ठ ४१)। इसके बाद थानेदार तलाशी के लिए श्राता है अस्तु-ताछ होती है। थागेदार द्वारा मेघराज ग्रौर चम्पा गैरल ग्रनुचित सम्बन्ध की वात कही जाती है तो वह निर्भीक वाणी है। कहती है - "कोई धमकी मुक्तको मनचाहा कहलाने के लिए विविधान

लीजिय मेरा बर्यान, जहाँ लेनों हो।" (पृष्ठ ६७)। जम्पा सोमेश्वर की ग्रोर भुकी हुई है इसिलये उसने सोमेश्वर की व रिखिं। नहीं बाँघी शौर न कजरियाँ ही दीं। करीमन इस मेद

नहीं कर सकती। मैं तैयार हूँ। ग्राप मेरे भाई को सली नहीं सकें भीर

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

जान लेती है। सोमेरवर ग्रीर करीमन का भाई चाँदलाँ दोनों हैजे में न गाँव की वैसी ही सेवा करते हैं जैसे 'संगम' उपन्यास में प्लेग के समुद्ध राभे चरण ग्रीहरूके राव ने की थी,। चम्पा भी करीमन के साथ मिलकर स्त्री-सेवा दल बनाती है। उसमें ग्रन्य लड़िकयाँ भी शामिल हो जाती हैं ग्रीर हैजे से पीड़ित स्त्रियों की सेवा करती हैं। सोमेश्वर को भी हैजा होता है। चम्पा बड़ी तत्परता से उसकी सुशूषा करती है ग्रीर वह बच जाता है।

चम्पा और सोमेश्वर के प्रेम की चर्चा होने पर वदनामी से वचने के लिए वालाराम उसकी सगाई दूसरे गाँव में कर देता है। सोमेश्वर गरीव है, इसीलिए वालाराम का मन उसकी द्योर से हटा हुग्रा है। वैसे वह चम्पा की जाति का ही है। चम्पा से उसकी वातचीत भी हुई है। ग्रन्त में मेघराज इंस कठिन कार्य को हाथ में लेता है। लड़कों का एक जुलूस संगठित होता है; वैसे ही, जैसे 'प्रत्यागत' में मङ्गल के प्रायश्चित्त को लेकर नवलिवहारी शर्मा के मन्दिर में देव-दर्शन के लिए होता है। करीमन भो साथ देती है। इसके परिणामस्वरूप बालाराम के किता है कोर सोमेश्वर-चम्पा दोनों का क्विवाह हो जाता है। मेघराज विवाह में ग्यारह रुपये भेंट करता है। ग्रव वह परिश्रम की कमाई खाता है। गाँव में पंचायत-भवन बन जाता है ग्रीर 'ग्रमर बेल' की माँति सेवा-दल की कवायद-परेड होने लगती है।

नाटक में मेघराज का चरित्र वहुत ऊँचा है। 'राखी की लाज' स्वान के लिए वह जान पर खेल जाता है। सेवा-कार्य तो करना ही में । वह चम्पा से कहता है—''मैं तन ग्रौर मन का पैरिश्रम करके श्रीन्य लोगों की तरह पसीने का काम करके तुम्हारा, भाई कहलाने शोग्य वनना चाहना हूँ।'' (पृष्ठ ६०)। वह ऐसी करता भी है। वह लिखने-पढ़ने का काम भी कर सकता है, पर पृहले सबेरे-शाम-प्रखाड़े वालकों को कुइती फलखम्ब मिखाने का काम करता है। वह गाँव के सेवा देल का एक प्रमुख स्तम्भ हो जाता है। ग्रीपनी धर्म-देखा के

विवाह के र्नुष् उसका प्रयत्न प्रशंसनीय है। चम्पा का चरित्र भी

किया है। वह सारे संसार को मेघराज से नीचा समभती है, इसीहिए उसकी रैक्षा के लिए सब कुछ करती है। सेवा-भावना उसमें कट-कूटकर भरी है। सोमेश्वर को प्रेम करने के कारए न उसे राखी बाँघती है और न उसको कजरियाँ देती है। यह उसके मन की पवित्रता का परिचायक है।

इस नाटक में हैजे की वीमारी का समावेश फेवल इसलिए किया गया है कि गाँव के लोगों का लाल द्वा ग्रादि के विषय में ग्रन्थ-विश्वास बताया जा सका। गाँव को सुधारने का हल गाँव-पंचायत ग्रीर सेवा-दल वर्माजी की ग्रपनी विशेषता है। सोमेश्वर ग्रीर चाँदबाँ समाज-सेवकों के ग्रादर्श हैं। 'राखीं का त्योहार' लोक-संस्कृति का म्रावश्यक ग्रंग होने से इसमें गीतों का स्थान लोक-गीतों ने विशेष रूप नार

से लिया है, यह इसकी एक ग्रीर विशेषता है।

ना

इन

'वाँस की फाँस' दो-ग्रंकी नाटक है। इसमें लेखक ने कार्लिज के लड़कों के दो रूप रखे हैं। एक लड़का तो ऐसा है, जो एक भिखारित कि लड़की के रेल-दुर्घटना का शिकार हो जाने पर खून और चमड़ा दोंने हुई देता है और उसकी भ्रोर भ्राकृष्ट होने पर भी भ्रपने प्रेम को बता नहीं गिर सकता। दूसरा लड़का भी एक लड़की को इसी प्रकार खून देता है कय पर बड़ा ग्रहसान दिखाता है, जिस पर लड़की उसके प्रेम को ठुकरा गीर देती है। सो बात पर वर्माज़ी ने लिखा है "लड़की बाँस की ठोकर शायद सह लेकी, परन्तु बाँस की फ़ाँस की चुभन को न सह सकी और उसने ब्याह से बिलकुल इन्कार कर दिया।" (परिचय, पृष्ठ २)। कथा ग्वालियर स्टेशन और ग्वालियर अस्पताल तक सीमित है।

प्सा मांगत, है। सार्थ में उसकी ग्रधी माँ है। गोकुल कुत्सित भाव से CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

मन्दाकिनी 'अपदुड्रेट' लड़की है, जिसकी और फूलचन्दी और गोकुल दो कार्लिज के मनचले क्षेड़के ब्राकुष्ट होते हैं, वैसे ही जैसे स्टेशनों पर ्हुआ करते हैं। वहीं पर एक पुनीना भिक्षारिन आती है। वह गाकर

च्यकी ग्रोर ग्राँख मार देता है ग्रौर फिर पैसे देता है। इस पर पुनीता कहत है — "मुभको नहीं चाहिए। रखे रहो अपने पैसे। देना अपनी माँ-पेंड्न को । त्हाम भीख माँगती हैं तो क्या हमारी कोई इज्जत नहीं है ? ग्राँख मारता है, गुण्डा। '' (पृष्ठ १०)। इसके बाद फूलचन्द मन्दाकिनी का सामान लादकर उसको दूसरे प्लेटफार्म पर गाड़ी में बढ़ा स्राता है। पुनीता भी स्रपनी माँ के साथ उसी गाड़ी में चली जाती है। इधर गोकूल से ग्रौर एक फौज के हवलदार भींडाराम से गोकुल की छेड़-छाड़ हो जाती है, जिस पर वह खीभकर कह उठता है- "ये लड़के हैं। ये जवान हैं। घर-गिरस्ती सँभालने लायक ! पर इतने बेहूदे और वदतमीज कि हद नहीं। रास्ता चलने वालों को ये होकें। हर किसी के साथ छेड़-छाड़ ये करें। ग्रौरतों के साथ शारेबाजी करें, उनको ग्राँख मारें, कभी-कभी उनसे टकरा तक गर्यं! खोमचे लूटें! घुसकर ग्रौर मुफ्त तमाशा देखें।" (पृष्ठ १४)। हन साह्ब से मारपीट हीते-होते बचती है।

गोंकुल ग्रीर फूलचन्द की गाड़ी ग्राने से पहले ही खबर ग्राती है के अभी-अभी जो गाड़ी ग्वालियर से भाँसी की ग्रोर गई थी वंह र्घटना का शिकार हो गई है ग्रीर ग्रागरा की ग्रोर जाने वाली ाड़ियाँ लेट ग्रायँगी। ग्वालियर के ग्रस्पताल में घायलें को दाखिल कया जाता है। घायलों में मन्दाकिनी श्रौर पुनीता भी हैं। गोकुल गैर फूलचन्द को शहीद बनने के लिए ग्रवसर मिलता है ग्रौद्र वे सी ति देने जाते हैं। फूलचन्द का खून मन्दाकिनी को दिया जाता है और कुल पुनीता को खून और चमड़ा दीनों देता है। पहले स्वाकिनी च्छी होती है और फूलचन्द उससे विवाह का प्रस्ताव रख देता है। न्दाकिनी विकाह के लिए अपने माता पिता की अनुमति आवश्यक निती है। फूलचन्द जब मन मिलने को ही विवाह को लिए प्रयोप्त ममता है ग्रीर प्लेटफार्म पर एक-दूसरे को देख लेने को ही म्बीकृति-पक मान लेता है तो मन्दीकिनी पूछती है वि क्या विद्यार्थियों की CO-O. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

लकड्घों-घों, सिपाहियों का भेड़िया घसान, किसी के इशारे, किसी का भ्रांख मारेना ब्याह के लिए ये सूध अलग-अलग दावे माने जा सकते ले हैं? ग्रन्त में वह घता वताती हुई कहूती है — "डिट्यू में विस्तर कि देने ग्रौर चार ग्रौंस खून दे देने से स्त्रियाँ खरीदी नहीं जा सकतीं। म्राप भ्रपने घर जाइये, मैं भ्रपने घर जाती हूँ। नमस्ते !" (पृष्ठ ४१)। इसके विपरीत पुनीता ग्रौर गोकुल का युग्म है। गोकुल ने पुनीता को म्रांख मारी थी। म्रव खून ग्रीर चमड़ा देकर वचाया है। उसे खून भीर चमड़ा देने का इतना गर्व नहीं जितना उस घृिणत इशारे का। वह पुनीता से क्षमा माँगता है ग्रौर जव तक डाक्टर नहीं वतलाता, पुनीता को इस बात का पता ही नहीं चलता कि गोकुल ने उसके प्राणों की रक्षा की है। ग्रंत में पुनीता की माँ भी ग्रा जाती है ग्रीर पुनीता ग्रौर गोकुल का विवाह हो जाता है।

वर्माजी का यह नाटक है तो छोटा, पर वड़ा ही कलापूर्ण और पह रोचक है। कालिज के विद्यार्थियों का तो इसमें कच्चा चिट्ठा है। भिखारिनों के प्रति सिपाही से लेकर हर छोटे-वड़े की मनोवृति कितनी भद्दी होती है, यह इसमें भली प्रकार दिखाया गया है। हवाल-दार भींडाराम, कवि तुलसीदास का नाम तक नहीं जानता, यह फौजियों के स्रज्ञान का सूचक है। पुनीता ग्रौर मन्दाकिनी दोनों ग्रपने परिवारों की ग्राज्ञा से ही विदाह करना चाहती हैं, जिससे पता चलता है कि लेख्नक नारी की मर्यादा की सीमा से बाहर जाने का पक्षपाती नहीं है। गोकुल ग्रौर पुनीतर के विवाह ने ग्रमीर-गरीव की खाई पारी है, युवकरें के लिए उचित दिशा-निर्देश किया है।

जा

'मंगल-सूत्र' की कथा में वर्माजी ने मनोवैज्ञानिक तथ्य रखकर का इसे समस्यात्मक बना दिया है। पीताम्बर नाम के एक सुधारवादी है। हैं। ये वंसे ही हैं जैसे 'पीले हाथ' के गयाप्रसाद। ग्रपने लड़के कुन्दत हैं। लाल की शादी वह रोहनलाल नामक एक स्नामान्य दुकानदार की सा लड्क्ट्रेंग्रलका से कर् लेते हैं। चुपचाप पाँचे हजार का नकद निक खाँक लेते हैं। कुन्दनलाल ग्रौर ग्रलका दोनीं उच्च शिक्षा प्राप्त हैं, लेकिन कुन्देनलाल के उप्तमने सबसे वड़ी समस्या है — "स्त्री पर ग्रविकार कैसे बनाये रखा जाय।" (पृष्ठ २४)। दुनिया-भर से पूछता फिरता है, टॉनिक भी खाता है, पर वह सफल नहीं होता। दोनों में खींच-तान होती है। एक दिन वह मंगल-सूत्र (गहना-विशेष, जो महाराष्ट्र में सौभए्य-सूचक चिह्न माना जाता है) लाता है, लेकिन उससे पहले किसी बात पर भगड़ा हो जाता है ग्रौर मार-पीट भी। ग्रलका का पिता रोहन इसे सुनकर ग्रपनी लड़की को घर लिवाने के लिए ग्रा जाता है। साथ ही वह पीताम्बर को, जो जाति-सभा के प्रधान हैं, इंट भी पिलाता है। निश्चय होता है कि ग्रलका को बन्द करके रखा जाय। पीताम्बर, कुन्दनलाल ग्रौर उनका नौकर टीपू वारी-वारों से पहरा देते हैं।

उनंके पड़ौस में रहते हैं बुद्धामल शास्त्री, जो समाज-सुधारक हैं
और पुनर्विवाह में विश्वास रखते हैं। रोहन का पक्ष लेकर पीताम्बर
के पास जाते हैं ग्रौर फटकार खाकर चले ग्राते हैं। वे ग्रलका को भी
बाहते हैं। एक दिन ग्रलका कुन्दन को ग्रपनी बातों में लगाकर यह
देखा देती है कि ग्रव वह मिलकर रहेगो। कुन्दन का पहरा था,
विश्वास करके सो गया। ग्रलका पूर्व योजनानुसार घर से निकली।
सहर खड़े रोहन ने उसे बुद्धामलजी के घर पहुँचा दिया।

गोपीनाथ नामक एक कालिज का एम० ए० पास छात्र है, जो कार है और मनोविज्ञान का पण्डित है। उसे यह आदत है कि कोई की घटना हो ज्सका मनोवैज्ञानिक कारएा ढूँढ़ने लग जायगा। कोई हिंकी साइकिल से गिरी तो उसके अन्तर्मन की अमुक भावना ने उसे सा करने को विवश किया या किसी ने किसी के 'बटन होल' में फूल किसा तरे उसके मन में अकुक विचार उठा, यही करता रहता है न्यह के जिन्हा हो अमलका प्राम्म भिन्न की सामस्या के अमलका प्राम्म भावना के किसी के सामस्या के स्वाप उठा, यही करता रहता है न्यह के जिन्हा हो अमलका प्राम्म भावना की सामस्या की प्राप्त की सामस्या की सामस्या

१६६

तलाक देने की सलाह देता है। यह भविष्य-वागी करता है कि कुन्दन ग्रांत्म हत्या का प्रयत्न करेगा ग्रीर ऐसा होता भी है कि बुद्धामल से कह देता है कि ग्राप ग्रलका को छोड़ देंगे, क्योंकि ग्रापके हाथ लम्बे ग्रीर छाती की चौड़ाई के ग्रनुपात से कन्धे बड़े हैं। लेकिन वह बुद्धामल के घर पैर में भूठ-मूठ पट्टी बाँधे बैठी ग्रलका को देखकर धोखा खा जाता

a

ज

य

च

IJ

ग्र

स

f

स

क

वी

दो

न

थे

हो

प्य

की

को

है। वह इस प्रकार कि जो मनुस्मृति ग्रलका को उसके पिता ने दी थी उसे बुद्धामल की दी हुई समभता है ग्रीर पैर की चोट को समभने में भी घोखा खाता है। ग्रन्ति में गोपीनाथ से ही ग्रलका का विवाह

सा धाला लाता है। अन्ति म गापानाथ से हा अर्पना का प्रयाह हो जाता है। इस नाटक में वर्माजी ने एक मनोविज्ञान के तथ्य को रलकर यह हल प्रस्तुत किया है कि यदि भ्रज्ञक्त पित भ्रपनी पत्नी के योग्य न हो तो वह किसी भी भ्रन्य समर्थ व्यक्ति से विवाह कर ले, जैसा कि भ्रल्का ने गोपीनाथ से किया। साथ ही यह भी बताया है कि ग्रव स्त्री

स्राचार्यजी, जो रामायए। की कथा कह रहे थे, जब 'ढोल गँवार कर पशु नारी' वाली चौपाई की व्याख्या करने लगे तो कथा सुनने वाली सभी स्त्रियों ने उसे पोथी-पत्रा उठाकर भागने को विवश कर दिया।

को प्राचीन परम्परा की दुहाई देकर दवाया नहीं जा सकता। एक

कुन्दनलाल को समभाने के लिए गई हुई कान्ता कहती है - "याद रखना, हम अवलाओं का भी कोई है। हम लोग भी अब स्त्री-समाज बना रही हैं। वह जब खड़ा होगा, तब तुम सरीखों की मरम्मत करके

छोड़ेगा ते (पृष्ठ रंद) । कथा में पिण्डत-पलायन-काण्ड पर एक वय-प्राप्त महिला का मत है—"स्त्री को ग्रार्थिक स्वालम्बन दीजिये तो वह समाज का बहुत ग्रधिक हित कर सकेगी । हिन्दू स्त्री का जीवन

अत्यन्त्र क्षीण हो चुका है, उसको भूठे भुलावों में डांब्रकर विलक्ष नष्ट मत करिये। पुरानी कहानियों पर नये ग्रंक्षरों में भ्रमों को ग्रंधिक

भाँति ग्रहरण करता है। ग्रलका ग्रीर उसका विवाह जाति-पाँति तोड़-कर होता है, जो समाज को प्रगति के लिए ग्रावश्यक है । पीताम्बूट के जिरुद्ध जुल्ल्स का श्रायोजन श्रौर श्रलका-गोपीनाथ-परिखय पर समाज की स्वीकृति की मुहर भ ढोंगी सुधारवादियों के मुँह पर एक तमाचा है। ग्रलका को पाकर नास्तिक गोपीनाथ ग्रास्तिक हो जाता है, जो वर्माजी की श्रास्तिक भावना का ही प्रतिफलन है। कक्षा, खेल या दोलो के प्रसंगों में कालिज के लड़कों के उच्छ खल व्यवहार के चित्र भी ग्रपने स्थान पर जपयुक्त हैं।

'खिलौने को खोज' ग्रौर भी गहरे मनोवैज्ञानिक संघर्ष को लेकर चला है। इसमें दो डाक्टरों की कहानी है। एक का नाम है सलिल ग्रौर दूसरे का नाम भवन । दोनों तालगाँव नामक एक ऐसे स्थान पर ग्राये हुए हैं जो स्वास्थ्य-सुघार के ग्रनुकूल जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। सिलल यक्ष्मा का रोसी है ग्रौर भवन गठिया का। सिलल ग्रविवाहित हैं ग्रोर उसकी परिचर्या के लिए नन्दिनी नाम की एक नर्स है, जो बड़ी लगन से उसकी सुश्रूषा करती है। भवन के साथ उसकी पुत्री नीरा है। जिस गाँव में ये ठहरे हैं उसमें एक सेंतूचन्द हैं, जिनकी पतनी का नाम सल्या और पुत्र का नाम केवल है। सेंतूचन्द ने ही दोनों के लिए रहने का प्रवन्य किया है। उसका एक स्वार्थ है और वह यह कि वह अपनी वीमार पत्नी सरूपा का इलाज कराना चाहता है। सलिल ग्रौर भवन दोनों की वीमारी का कारए। मानसिक है। सलिल बचपन में वड़ा नटखट था। वह सरूपा को प्यार करता था। सरूपा सात वहन-भाई थे - पाँच बहनें ग्रौर दो भाई। सरूपा पाँचवीं बहन थीं ि उसके बाद हों दो भाई हुए सरूपा को भाइयों के उत्पन्न होने से माता-पिता का प्यार कम पिलने लगा। पिता फिर भी चाहतै रहे। उन्होंने सख्पा की एक चाँदी की मूर्ति बनवाई। वह खिलौना थर। माता ने सरूपा को शुदी एक धनाढ्य लडूके से कर दी। सलिल ने वह खिलौना चुरा लिया ग्रीर ग्रपने पास रखें लिया। वह खिलौने को छिपाकर रेके रहा। CT-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

प

क

र्या

उस

ती

ना

पुर का

रोग

प्रिताप होने पर लौटाने का विचार किया, परन्तु लोभ के कारण न बौटा सका । फिर चोरी ग्रौर पीरताप की स्मृति का दमन किया। ब्याह नहीं कराया। डाक्टरी पढ़कर स्नैक्टिस की। एए दिन यक यक मन में मर जाने की इच्छा हुई। सेना में भर्ती हो गया। लड़ाई में न मर पाया। सेना से, छुँटनी में, छुटकारा मिला तो यक्ष्मा ने दवा लिया। भवन को गठिया होने का कारण भी ऐसा ही है। भवन ने एक बीमार रोगी को मरने से पहले वहुत सान्क्ष्मना दी ग्रौर खूब कसकर फीस ली। वह मर गया। इससे उसको ठेस लगी। उसके वाद उसकी पत्नी का देहान्त हुई। यद्यपि वह पहले से वीमार थी, पर उसने उसकी मृत्यु को ग्रपने पापों का परिणाम समका। उसके फलस्वरूप मन्दाग्नि हुई ग्रौर मन्दाग्नि का परिणाम गठिया। सिलल का वह चाँदी का खिलौना सेठ सेंतूचन्द का लड़का ले

दबी हुई स्मृतियाँ उभर ग्राती हैं, जिन्हें खिलौने की उपस्थित ने ऊपर नहीं ग्राने दिया था। उससे वह स्वस्थ होने लगता है। साथ ही उसका निराशावाद भी चला जाता है। भवन को स्वस्थ करने की ग्रदम्य भावना भी उसकी बीमारी को हटाने का प्रयत्न करती है। वह जो दिन-भर सिगरेट पीता था उसे नन्दिनी छुड़ा देती है। सिलल का कहना है कि यदि लोग ग्रपने जीवन की घटनाग्रों के ग्रसली कारण को दें वें तो रोग का रहस्य समक्त में ग्रा जागगा ग्रौर फिर उसके दूर करने में देर न लगेगी। भवन के मन में, चलने-फिरने में गिरने का जो भय समाया हुग्रा है, उसे वह बिना सहारे चलाकर दूर कर देता है। वह गिरता भो है, तो प्रयत्न करके स्वयं उठता है। एक दिन ग्रपने कमरे में ही उसे दौड़ाता भी है। यों भवन स्वस्थ हो जाता है। सहपा

जाता है। जान-बूभकर नहीं। सिगरेट के खाली खिब्बों के ढेर में छिपा

खिलौना भी चला जाता है। उसकी खोज में सलिल के मन की वे

े उसकी यह इच्छा ि सन्तान न हो, श्रोर ३. ग्रपने पुत्र को न्यार CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

की बीमाप्री के तीन कारणा थे-१ मनचारी जगह शादी न होता,

न करना। सिलल इन तीनों कारएों की खोज करके सरूपा को ग्रपने, पि ग्रीर पुत्र को प्यार करने की सलाह देता है। साथ ही समाज-सेहक का कार्य करने की सम्मित देता है। न केवल सरूपा, विल्क स्वयं सिलल ग्रीर भवन भी सेवा के मार्ग को ही ग्रपनाते हैं। इस प्रकार तीनों रोगी स्वस्थ हो जाते हैं।

वर्माजी ने इस नाटक में रोग के मानसिक कारणों की खोज तक ही यर्द् अपने नाटक को स मित रखा होता तो नाटक दो कौड़ी का हो जाता । उन्होंने ऐसे मनोवैज्ञानिकों को, जो रोगी के उस कारण का पता-भर लगाकर छोड़ देते हैं, वेवक्रफ ही कहा है। ऐसे लोगों को यदि उस कारण को अलाने की वात कही जाय तो रोग कभी दूर न होगा। होना यह चाहिए, जैसा कि वर्माजी ने कहा है, सेवा-मार्ग द्वारा उसका परिष्कृत रूप सामने आना चाहिए। सलिल, भवन और सरूपा तीनों ही गाँव की सेवा के लिए प्रयत्न करते हैं। गाँव में चिमटानन्द नाम का एक ढोंगी साँधु है जो अपने को नेता भी कहता है। वह पुत्ताल महते संयाने से मिलकर गाँव की भोली-भाली जनता को कालीमाई और घटोरिया बावा के नाम पर गुमराह करता है। उससे ये समाज-सेवी लोहा लेते हैं। स्वावलम्बन के आदर्श से गाँव को स्वर्ग वनाते हैं। अन्त में एक नाटक खेलते हैं, जिसमें इस नाटक के मानसिक रोगों से असित पात्रों का समाज-सेवा द्वारा स्वस्थ होना दिखाया गया है।

सिलल का ही चरित्र इस नाटक में विकसित हुग्रा है। वह केन्द्र है समस्त घटनाग्रों का। सरूपा और भवन को उसीसे वब्द मिलता है। ग्राशावाद को जीवन का ग्रिमशाप मानने वाला, ग्रसाध्य रोगियों को समाज की सेवा के लिए खड़ा कर देता है। वह कैवल को अपने जो समाज की सेवा के लिए खड़ा कर देता है। वह कैवल को अपने जो समाज की नेवाहने लगता है। भवन ग्रौर सरूपा उसका अनुकरण करते हैं। सरूपा तो ग्रिमनय तुक में उतरती है। नीरा ग्रौर नन्दिनी भी। ग्रुध-विश्वास ग्रौर ज़ुक्ता को दूर करने का यही मार्ग है मार्ग वहीं अपने ग्रौर निवास की स्मानाया गया है। उन्ने स्म है अपने ग्रौर निवास की स्मानाया गया है। उन्ने स्म है अपने ग्रौर वहीं अपने ग्रौर निवास की स्मानाया गया है। उन्ने स्म है अपने ग्रौर निवास की स्मानाया गया है। उन्ने स्म है अपने ग्रौर निवास की स्मानाया गया है। उन्ने स्म है अपने ग्रौर निवास की स्मानाया गया है। उन्ने स्म है अपने ग्रौर

् अपने पूड़ोिसयों को सुखी करना। इसमें नाटक की उपयोगिता पर क्रिमांजी सिलल के माध्यम से कहते हैं — "नाटक मनुष्य को उन्हों? भीत की वासनाग्रों ग्रीर ग्रन्तई न्हों के ग्रिमनय का मौका देना है इस साधन से मनुष्य उन वासनाग्रों ग्रीर ग्रन्तई न्हों का साहस के साथ जाने-बूक्ते सामना कर सकता है। इस क्रिया से उसको ग्रपनी समस्याग्रों को जानने की सूक्त-बूक्त मिलेगी — विवेक के साथ हँ सते-पुकारते हुए नाटकों के खिलवाने का घोर पक्षपाती हूँ।" (पृष्ठ १०६)। कला की हर्ष्ट सं यह नाटक वर्माजी के श्रेष्ठतम नाटकों में है ग्रीर इसमें मनोवल गा इच्छा-शक्ति द्वारा भयंकर व्याधियों से मुक्ति का मार्ग दिखाया है।

सांस्कृतिक समस्या-प्रधान नाटक 'नीलकण्ठ' है। यों तो वर्माजी ने ग्रपनी सभी रचनाग्रों में यथास्थान पूर्व ग्रौर पश्चिम की संस्कृतियों के द्वन्द्व का चित्रण किया है और ग्रध्यात्मवाद तथा भौतिकवाद के क समन्वय पर जोर दिया है, परन्तु यह नाटक पूरे-का-पूरा उनक्री इसी है विचार-धारा पर ग्राधारित है। कथा का घटना-चक्र उज्जैन में चलता दे है ग्रीर उनका केन्द्र हरनाथ नामक एक विज्ञान का प्रोफेसर है जो रात-दिन अपनी प्रयोगशाला में व्यस्त रहता है ग्रौर नाना प्रकार की खोजें करता रहता है। वह एक ऐसा यन्त्र बनाना चाहता है, जिससे में पृथ्वो के भीतर छिपे हुए रत्त्र-स्वर्ण इत्यादि का पता चलाया जा सके। यें विज्ञाह के पक्षपाती हैं। काशीनाथ नाम का एक दूसरा पात्र है, जो द योग का समर्थक है। हरनाध्य श्रीर काशीनाथ के विवाद ने नाटक को है प्रस्तुत म्म निया है। तीसरा पात्र सेठ मदनमल है। वह चाहता है स कि हरनाथ जो पारदर्शक यन्त्र बना रहा है उसमें उसका ग्राधा-साम में हो जाय। दह बड़ा काइयाँ है लेकिन जब हरनाथ उससे दस लाब रुपया प्रयोगशाला के निर्माण के लिए पहले ही माँगता है तो वह कर्नी काट जाता है और किसी फ़कार हरनाथ के आर र्जाक यन्त्र के नुस् को उड़ा लेना चाहता है। न केवल हिरनाथ वरन काशीनाथ को भी जो शिप्रा के उस पीर मदनमल की जमीन का कुछ भाग यें गशाल CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

के लिए लेना चाहता है, टाल देता है,। कथा को ग्रागे बढ़ाने का कार्य सीटू ग्रीर फत्ते नामक दो लफंगे करते हैं। होता यह हैं कि प्रक्रि संगीतज्ञ उस्ताद वदलूखाँ के श्लेम्मानार्थ ग्रायोजित संगीत-तम्मेलन में, जिसकी ग्रध्यक्षता प्रोफेसर हरनाथ करते हैं, गंगा ग्रौर र्जीमला नामक दो लड़िकयों का गायन होता है। सोंदू और फत्तं जुलूस से ही साथ हो लिए थे। सम्मेलन की समाप्ति पर ग्रेंबेरी गली में गंगा ग्रीर उमिला के पीछे-पीछे चलते हैं और एक स्थान पर 'साँप-साँप' चिल्लाकर स्त्रियों को भयभोत कर देते हैं। जैसे ही गंगा नीचे मुकती है, सोंटू उसका हार तोड़कर भागता है। फत्ते के साथ सोंटू उस हार को शिप्रा के किनारे गाड़ देता है। इधर सेठ मदनमल सोंदू से प्रोफेसर हरनाथ के कमरे से पारदर्शक यंत्र के कागजात उड़वाने का सौदा तय करता है। पाँच सौ रुपये पेशगी देता है। जब मदनमल देखता है कि असली कागजात नहीं ग्राए तो वह सोंदू को ग्रौर रुपये न देकर घर से निकाल देता है। सोंदू फत्ते को केवल मदनमल द्वारा दो सौ रुपये देने की वात करता है। हार नकली निकलता है ग्रौर वह भी घोवियों द्वारा निकाल लिये जाने पर मिलता नहीं। फत्ते और सोंदू में भगड़ा होता है, जिसमें सोंदू घायल होता है, वैसे ही जैसे 'फूलों की बोली' में सिद्ध द्वारा वलभद्र। सोंदू की गिरफ्तारी होती है। गंगा दयावश सोंदू को क्षमा कर देती है। उसका हृदय-परिवर्तन हो जाता है। फत्ते साधु के वेश में पकड़ा जाता है तो पुलिस को मदैनमल की साजिश का पता चलता है। मदनम्रल यह सोच कर कि उन कागजात में कुछ नहीं था, उसके विरुद्ध कोई दावा नहीं करता ।

गंगा ग्रौर उर्मिला में से पहली कहानी-लेखिका है, दूसरी चित्रकर्ती।
गंगा की 'नीलकण्ठ' नामक कहानी को वह चित्रों से सजाती है।
गंगा की 'नीलकण्ठ' नामक कहानी को वह चित्रों से सजाती है।
कहानी में समुद्र-मंथन के परिगामस्वरूप चौदह के स्थान पर सोलह
कहानी में समुद्र-मंथन के परिगामस्वरूप चौदह के स्थान पर सोलह
रात निकलने का वर्णा के हैं — जिनमें पन्द्रहवाँ रूत 'मन पर विजयं रूत स्थान हो। पहलाह ले को घर के प्राप्त कि स्थान कि स्थान कि स्थान के प्राप्त के प्

१७२

द्धेष, मोह्र, दम्भ, वासना, कायरत्ना, हिंसा, ग्रहंकार ग्रादि से वना हुआ है क्सूना गया है। तेरह रत्न तो देव-दानव ले गये। 'हलाहुल', 'मन पर विजय'० ग्रौर 'प्रकृति पर विजय' वालें श्तीनों को ग्रहरा करने को कोई

तैयार न था, तो शंकर ने हलाहल लेने को कहा। शेष दो में से शंकर

भगवान् ने देवताश्रों से एक श्रीर लेने को कहा तो देवताश्रों ने 'प्रकृति' पर विजय' को ले लिया। अमृत उन पर था ही। भगवान् शंकर को

पा

कर

सुरि

घा

नि: प्रह

मिले — 'हलाहल' ग्रौर 'मन पर विजय'। 'मन पर विजय' को रिन्होंने पहले पी लिया, फिर 'हलाहल' को गले में रख लिया ; क्योंकि नाचे

ज्तारने से सर्व नाश हो जाता। उसके वाद देव-दानवों की लड़ाई हुई देवता घवराकर शंकर के पास ग्राये तो उन्होंने सत्य का ग्रस्त्र

प्रयुक्त करने की सलाह दो। देवता कुछ समभे, कुछ न समभे ; इस-लिए ग्राज तक लड़ाई जारी है। हरनाथ इस कहानी म संशोधन करता

है कि कहानी में 'प्रकृति पर विजय, ग्रौर 'मन पर विजय' वाले रत अलग-म्रलग घड़ों में निकले होंगे, पर यदि 'प्रकृति पर विजय' वाले घड़े की निचली तह में 'मन पर विजय' वाले घड़े के कुछ तत्व ग्रौर

'मन पर विजय' वाले घड़े में, ऊपर या नीचे, 'प्रकृति पर विजय' वाले घड़े के कुद्र तत्व रख दिये जाय तो कहानी सुन्दर हो जाय ; क्योंकि "स इस प्रकार 'प्रकृति परं विजय' ग्रौर 'मनोविजय' में समभौता हो रहे

जायगा।

हरनाथ ग्रीर काशीनाथ भी इसके बाद एकमत हो जाते हैं, क्योंकि जो हरनाथ पहले योग को शारीरिक सीमा तक ही स्वीकार करता था, वह इस विश्वानियों की प्रयोगशाला और योगियों की योगशाला की मैत्री में विश्वास रखने वाला वन जाता है। वह प्रकृति की विजय उन

ग्रौर मन की विजय के सामञ्जस्य एवं समन्वय को व्यावहारिक रूप ही न्देने का संकल्प करता है, जिसका साधन है दिस्य परसेवा का कोई-न-है। कोई कार्य करना श्रीन बदले में कुछ न चाहना । मनुष्य के विक्रा में CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection: Digitized by के विक्रा में

विश्वास ग्रीर सन्तुलित जीवन में ग्रास्था ही उसके जीवन का मूल मंत्र हो जाता है।

हा जाता है। े इस नाटक में हरनाथ के ग्रतिरिक्त काशीनाथ पाठक का ध्यान र बिंचती है। वह आरत की ग्राध्यात्मिक शक्ति को जगाने का पक्षपाती है। सेठ मदनमल योगशाला के लिए जमीन नहीं देता तो स्वयं नगर-पालिका के अध्यक्ष से प्राप्त करता है। मदनमल टिपीकल धूर्त-सेठ है, जो चोरी तक करवाने का पाप कर सकता है, ग्रांर वह भी एक वैज्ञा-न निक के घर में । नगरपालिका से कारखानों के लिए जमीन लेकर डाले रखता है ग्रीर जब काशीनाथ उसका उपयोग करता है तो वाघा इं डालता है। पत्रकार सुन्दरलाल पत्रकारों की ग्रवसरवादिता को प्रकट करता है। गंगा का चरित्र उज्ज्वल है। उसने सोंटू को क्षमा हा नहीं किया, विलक कुछ पैसे देकर ईमानदारी का जीवन विताने की भी सुविधा कर दी। चरित्र से ग्रधिक नाटक का मूल्य उसकी विचार-वारा का है। सम्भवतः इसीलिए कथोपकथन लम्बे हो गये हैं - यहाँ तक कि हरनाथ की वात सुनते-सुनते गंगा और जींमला जैंभाई लेने र लगती हैं। स्वयं हरनाथ भी ग्रपने ज्यादा वोलने के स्वभाव के लिए क्षमा माँगता है। नाटक के श्रनुसार लेखक का जीवन-दर्शन है— "समाज के हलाहल को पीते रही, उसे पेट में न पहुँचाकर गले में रखे रहो - दूसरों के हिष्टिकोगा को सममते ,रहने को कोशिश करते रहो, नि:स्वार्थ परसेवा करो; विज्ञानियों की तटस्थता और त्यागियों के ग्रहंकार से दूर बने रहो।" (पृष्ठ १०२)।

वर्माजी के सामाजिक नाटकों में उनका विचारक और दार्शनिक व्यक्त हुत्रा है। ऐतिहासिक नाटकों की ग्रपेक्षा इन नाटको में विनको सफलता भी ग्रधिक मिली है। उन्होंने इन नाटकों में समाज नी बाह्य विकृति ग्रीर व्यक्ति के ग्रन्तर्मन की गहनता दोनों को लिया ें। 'पूर्णेल हाथ' ग्रौर 'मंझले सूत्र'-जैसे नाटकों में समाज-सुधारिकों की

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

मय

1

II5

गह

होतं

<sub>ह</sub>र

न

विव

मंग

1

ं ध्रुग्गित मन्नोवृत्ति का पर्दा फाश किया है, 'धीरे-धीरे' ग्रौर 'केवट' में क्लारूढ़ नेतामों मौर उनके कार्रण उत्पन्न दलवन्दी पर प्रहार है, 'वाँस की फाँस' ग्रौर 'सगुन' में ग्राज को छात्रों की उच्छ हू लक्त का दिग्दर्शन है, 'निस्तार' में हरिजनों की समस्या है और 'राखी की लाज' में हमारी एक पुरानी सांस्कृतिक परम्परा की रक्षा का समर्थन है, 'खिलौने की खोज' में मनोवैज्ञानिकों के लिए पहेली वन जाने वाले

मानसिक रोगों से मुक्ति का उपाय है और 'नीलकण्ठ' में ड्रिज़ान

ग्रौर योग का समन्वय। इस प्रकार राजनीति, सभाज ग्रीर संस्कृति से सम्बद्ध लगभग सभी समस्याएँ इन नाटकों में ग्रा गई हैं। इन नाटकों में वर्माजी ने हर प्रकार की बुराई का इलाज निःस्वार्थ सेवा को माना है। ग्राप किसी भी नाटक को लीजिये, उसकी मूल भावना यही मिलेगा। शहर गरि भीर गाँव में वे इस भावना से प्रेरित हाकर सेवा-दलों की स्थापना गिरी करते हैं। उस सेवा-दल द्वारा उनके पात्र धार्मिक जड़ता और व्यन्य- विक विश्वास से लड़ते हैं तो ऊँच-नीच, जाति-पाँति-जसे सामाजिक प्रगति हुड़े के भयंकर शत्रुओं का भी मुकाबला करते हैं। 'केवट', 'निस्तार्र', ग्र 'राखी की लाज', 'मगल सूत्र' ग्रीर 'नीलकंठ' में यह सेवा दल मौजूद हर है। इन नाटकीं के सेवा-दल में पुरुष ग्रीर स्त्री-पात्र कन्धे-से-कन्धा गन भिड़ाकर ग्रागे बढ़ते हैं। किन्नर ग्रौर गोदावरी (केवटा, सोमेश्वर ल श्रौर चम्पः (राखी की लाज), उपेन्द्र श्रौर कादम्बिनी (निस्तार), हरनाथ और गंगा (नीलकंठ') आदि पात्र गाँवों और नगरो में अन्याय तथा ग्रत्यिचार भो सेवा के द्वारा ही दूर करना चाहते हैं। सेवा-कार्य ह के द्वारा वे न केवल बेकारी, गरीबी और भुखमरी को ही दूर करने की सके सोचते हैं, वरन् मानर्व-मन के ग्रन्तराल में दबी वासनाग्री के परिष्कार र का भी ग्रायोजन करते हैं; जैसा कि 'खिलौने की खोज' में सलिल, त्च भवन श्रौर सरूपा ने किया है।

सामाजिक नाटकों में जो स्त्रियाँ म्राई है वे भारतीय नहीं की एए CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

प्रयादा को लेकर चली हैं। भिखारिन कन्या पुनीत (वाँस की, फाँस) के हेकर मध्यवर्गीय परिवार की उच्च-िक्शक्षा प्राप्त निर्मेक्षा (पीहे ाथ) उक सब अपने माँ-वाप की₃म्राज्ञा के विना विवाह नहीं करतीं।· हाँ-कहीं इन नारियों को अपने मनचाहे वर के मिलने में कठिनाई ति है वहाँ समाज-सेवा-दल के कार्य-कर्ता ऐसा वातावरण उत्पन्न हरते हैं कि माँ-वाप को ग्राज्ञा देनी पड़े। 'राखी की लाज' में चम्पा न भिद्रा इस दल के सदस्यों के कारएा ही सोमेश्वर के साथ उसका ववाह करता है और एक स्थान पर की हुई सगाई छोड़ देता है। मंगल सूत्र' की अलका अपने असमर्थ पति को छोड़कर गोपीनाथ से बादो करती है तो भी उसके पिता रोहन की सम्मति से। कान्ता गैर बद्धामल-जैसे सुधारक सहायता को यहाँ भी मौजूद हैं। ये गरियाँ जाति-पाँति को तोड़कर चाहे जिसके साथ शादी कर लेती हैं। ोपीनाथ, (मगल सूत्र) और गोकुल (वाँस की फाँस) - दोनों ऐसे ही वक हैं; जो इस वखेड़े से दूर रहते हैं। लेकिन जाति-पाँति के विरुद्ध हड़े होने वाले ये मर्यादाशील दम्पति कर्तव्य-परायण हैं ग्रौर समाज ग्रपने चरित्र के ग्रादर्श से ग्रपना स्थान सुरक्षित करते हैं। वर्माजी स्त्री की श्रार्थिक पग्तंत्रता को उसकी निम्नस्थिति का मूल कारए। ाना है। 'मंगल सूत्र' ग्रीर 'पीले हाथ' में उन्होंने इस वार्त पर विशेष ल दिया है। 'पीले हाथ' की निर्मला तो इसोलिए नौकरी भी करती

पूँजीपति वर्ग के प्रति वर्माजी ते घृगो व्यक्त की है। 'सगुन' के ठ कु । रदास ग्रीर नीलकण्ठं के सेठ मदनमल रुपये के दासे हैं ग्रीर सके लिए चाहे जो कुछ कर सकते हैं। इनको वर्माजी ने अपने भाग्य र ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया है। खिलीने की खोज' में सेठ चिन्द ग्रवद्थे सेवा-दल से सम्पर्क रखता दिखाया गया है। राज-ीतिज्ञों को मो उनकी सहानुभुता नहीं मिली। 'धीरे-धीरे' में उनका णित हैप चित्रित हुम्रा है। निम्न वर्ग यहाँ भी उनकी सद्भावना CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

१७६

पा गया है। मेघराज (राखी की लाज), सुमेर (केवट), ग्रौर सोंटू (नीलकर्ण्ठ) क्रमशः चम्पा, गोदावरी ग्रौर गंगा के प्रभाव से परिश्लम ग्रौर ईमानदारी का जीवन विताते हैं,।

वर्माजी के इन सामाजिक नाटकों में विदेशी संस्कृति के तत्वों को ग्रग्नाह्य बताया गया है। जैसे कि 'देखा-देखी' में ग्रंग्ने जों की नकल पर जन्म-दिन मनाने का ढंग। भारतीयता का सूल रूप गाँवों में है, ग्रतः ग्रधिकांश नाटक गाँव से सम्बन्ध रखते हैं । गीतों के स्थूष्ट्रा पर लोक-गीतों का प्रयोग उनके लोक-सस्कृति के प्रति ग्रनुराग का सूचक है। इन नाटकों का सन्देश यही है कि ग्रपने देश ग्रौर समाज की परम्परा को पहचानकर विज्ञान ग्रौर ग्रध्यात्म ग्रथवा भोग या योग का समन्वय करो, पद-मोह ग्रौर दिखावे को त्यागकर निःस्वार्थ सेवा सें पूर्ण जीवन विताग्रो। इसीसे समाज का कल्याग होगा, ग्रौर देश में सुख-समृद्धि की वृद्धि होगी।

4

स

ग्र ने

F

स्र

रि

ये ग्रं

ग्र

बर

वर्माजी की एकांकी की तीन पुन्तकें हमारे सामने हैं- 'काश्मीर का काँटा', 'कनेर' ग्रौर 'लो, भाई पंचो! लो!!' पहली पुस्तक ऐित्झासिक एकांकी है, जैसा कि इसके नाम से ही प्रकट है। इसका सम्बन्धे पाकिस्तान द्वारा उकसाये गए कबाइलियों द्वारा काश्मीर पर ग्राक्रमरा से है। यह सन् '४७ की बात है। मुजफ्फराबाद में कबाइलियों ने डोंडी पीटकर एलान किया कि ईद श्रीनगर में मनाई जायगी। ब्रिगेडियर जनरल राजेन्द्रसिंह ने कवाइलियों की इस चुनौती को स्वीकार किया। लुटेरों ने राजेन्द्रसिंह की छोटी-सी सेना के मुसलमान सिपाहियों को अपनी ओर फोड़ लिया। अब उनके पास केवल १४० योद्धाः वचे ग्रौर सामने नमलापुर के पुल के पार १२ हजार पाकिस्तानी ग्रौर कवाइली थे। कुछ स्त्री-डाक्टर भी इनके साथ थीं। वे सब २४ अक्तूबर को वलिदान हो गये। वर्माजी के शब्दों में "सम्पूर्ण निस्सहायता की भी परिस्थिति में इन स्त्री-पुरुषों ने जो जौहर दिखलाया वह सूरमाओं के इतिहास में स्वर्ण ग्रक्षरों में लिखने योग्य है। वह वीरता अनुपम थी। काश्मीर क्या, भारत-भर उन वीरों का चिरकृतज्ञ रहेगा।" परिचय, पृष्ठ २)।

ने

ल

100

7

Ŧ

ने

ग

π

श

इस नाटक की कथा ब्रिगेडियर राजेद्धिसह के तम्बू में ही चलती है। फौज से मेजर भीमिसह सूचना देते हैं कि मुसबूमान हथियारों सिहत चले गये। ब्रिगेडियर उससे घबराते नहीं, कहते हैं—"परवाह मत करो। ग्रीर भी हढ़ हो जाग्रो!" इसके बाद श्रीनगर से फोन गता है कि वहाँ से भी सेना नहीं ग्रा सकती। ग्रब कुल एक सी बयालीस सिपाही रह जाते हैं।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

कि अब अस्पताल की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब घायल होने का अवसर नहीं मिलेगा, अब तो मृत्यु का ही आलिगंन करना होगा। क इसलिए अस्पताल का सब सामान लेक्टर श्रीनगर चले जाना चार्हिए। ब्रिगेडियर का हढ़ संकल्प है—''कवाइली लुटेरे श्रीनगर में ईद नहीं मना सकते।'' ब्रिगेडियर के इस कथन पर वे दोनों वीर महिलाएँ पर

श्रीनगर जाने की ग्रपेक्षा युद्ध में मर जाना श्रेयस्कर समभती हैं।

उसके बाद जब विगेडियर टोली नं० १० की स्थिति देखने जा

पत

म

र्मा

जाते हैं तब पार्वती तथा गौरी में जो बातचीत होती है, उससे पता चलता है कि महाराज ने समय पर उचित निश्चय नहीं किया। परिणाम यह हुग्रा कि पाकिस्तान काश्मीर पर चढ़ बैठा। उद्देश थे— (१) काश्मीर को पाकिस्तान में शामिल करना; (२) महाराज को कि गद्दी से उतारना ग्रौर (३) पाकिस्तानी भुक्कड़ों तथा सरहदी लुटेरों एवं हत्यारों से काश्मीर ग्रौर जम्मू की घाटियों को भर देना। पार्वती ग्रौर गौरी में बहस होती है कि कौन श्रीनगर जाय। गौरी को पावती की के ग्रकेले रह जाने का भय है, इस पर पार्वती कहतो है— "ग्रकेली किंगे नहीं हूँ ग्रौर न रहूँगी। मेरे साथ में सीता, सावित्री, भाँसी की रानी पार्व

के घाट उतार दूंगी।" (पृष्ठ १२)। ग्रन्त में गौरो ही जाती है, क्योंकि स्त वह महारानी साहिबा द्वारा महाराज को काश्मीर को भारत के साथ मिलाने के लिए प्रेरित कर सकेगी।

श्रौर श्रनेक देवियाँ होंगी । विश्वास रखो मैं बहुत-से लुटेरों क बन्दूक गर

ब्रिगेडियर गौरी के द्वारा शासकों को सन्देश भिजवाते हैं—
"काश्मीर-या हिन्दुस्तान शान्ति के समय ढाली श्रादतों से नही बचाया
जा सकता। तीव्र श्रौर प्रबल उपाय काम म लाये बिना किसी की भी
कुशल नहीं।" (पृष्ठ १६)।

इसके बाद गुलाम ज़ीलानी नामक एक युवक बन्दी धनाकर तम्ब का में उपस्थित किया जातां है, जिससे आजहर काश्मीर द्वारा इस अक्रमण हों की योर्जना, पहले काश्मीर से और फिर बाहर से पठानों द्वारा ज़िंद्रोह की

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

का उठना, पठानिस्तान के नाम पर पाकिस्तान का उनको वहकाना, विदेन का पाकिस्तान को उकसाना, जिससे कि वह रूस से दोस्ती क कर सके, कवाइलियों द्वारा हिन्दू मुसलिम दोनों ही जातियों के वच्चों पर ग्रत्याचार, पाकिस्तान द्वारा घृिणत प्रचार के पोस्टरों ग्रादि का पता मिलता है। एक पठान भी पकड़ा जाता है, जो कहता है—"ग्रम ग्राया, नहीं, ग्रमको भेजा गया है लूटने ग्रीर मार डालने ग्रीर ग्राग लगाने ग्रीर ग्रीर तो पकड़ ले ग्राने के वास्ते।" (पृष्ठ ३४)। ग्रन्त में पार्वती, ग्रादंली ग्रीर न्निगेडियर सब ग्रुद्ध-रत हो जाते हैं।

ब्रिगेडियर और पार्वती दोनों के चिरतों का ऐसा ग्रंकन हुआ है कि रोमांच हो उठता है। ऐसा लगता है कि जैसे वर्माजी ने इस नाटक के हर पात्र के ग्रन्तराल में विशेष रूप से प्रविष्ट होकर लिखा हो। इससे काश्मीर की राजनीतिक गुत्थी, हमारी भूल, और पाकिस्तान की पाश्चिकता ग्रादि सवका सहज ही पता चल जाता है। 'मौत- ब्रिगेड बनाकर लड़ने वाले ब्रिगेडियर जनरल राजेन्द्रसिंह और डाक्टर गर्वती के संवादों में करुएा, रौद्र और वीर रस की त्रिवेणी बहती है। गरम्भ में ब्रिगेडियर द्वारा मौत से ब्याह करने की बातों में जो उन्माद- स्तता व्यक्त हुई है उससे नाटक में और भी कलात्मक सौन्दर्य आ एगा है। यह हिन्दी में ग्रपने विषय का सर्वश्रेष्ठ एकांकी कहा जा किता है।

'कनेर' में तीन एकांकी हैं – 'कनेर' (जिसके ग्राघार पर संग्रह का । । 'कनेर' पड़ा है), 'टंटागुरु' ग्रौर 'शासन का डण्डा । 'कंनेर' में मिजी ने ग्रपने प्रिय विषय योग ग्रौर विज्ञान के समन्वय को उठाया जैसा ि 'नी जिकण्ठ' में किया है। उममें खेमराज (एक उच्च पदा-जिसरी), हेमनाथ (वकी जो ग्रौर रावर्टमैन विज्ञान-भेक्त) ग्रादि तीन । जो की बहस होती है, जिन में हमनाथ भारतीय हिष्टकोण का पक्ष-जो की बहस होती है, जिन में हमनाथ भारतीय हिष्टकोण के । जो की बहस होती है की तथा राबर्टमैन पाश्चात्य हिष्टकोण के ।

कृषिलार्नन्द नामक एक योगी के श्राध घण्टे तक एक गड्ढे में कृत्य हो रहने भ्रीर स्वस्थ चित्त बाहर ग्राने क्री देखकर योग के वारे में खेमराज श्रीर राबर्टमैन का ग्रविश्वास दूर हो जाता है। वे दोनों ग्रास्तिक भी हो जाते हैं। राबर्टमैन यदि 'बाबा जो-कुछ करता है वह भी विज्ञान है' कहकर ग्रपनी हठधर्मी छोड़ता है, तो खेमराज 'मेरी समक्त में ग्रा गया—ईश्वर ग्रवश्य है।' कहकर ग्रपनी नास्तिकृता छोड़ता है। हेम-ही नाथ प्रमुख पात्र है, क्योंकि ग्रन्त में सब उसके मत के ग्रनुयायी हो जाते हैं। उसके मत से वृक्ति विज्ञान की, उपासना ग्रध्यात्म की, ग्रीर पूर्व चरम सीमा संन्यास की हो, क्योंकि विज्ञान ग्रीर संन्यास का मेल-जोत ही संन्यासी को बचा सकता है।

नाटक में सेठ रतनलाल नामक एक कपड़े का व्यापारी भी है, जो है। दूने भाव में कपड़ा बेचकर लोगों को ठगता है,। जैक्सन नामक एक कहे जाने पर मुकदमा चलाने को तैयार हो जाता है। दो ग्रामीएों का भी समावेश है, जिनमें से एक ग्रपने घर वाली को ग्रच्छा कर देने की ग्राक्षा से एक ढोंगी साधु को ग्रपनी गरीबी में भी कुछ-न-कुछ देने का ग्राक्षा से एक ढोंगी साधु को ग्रपनी गरीबी में भी कुछ-न-कुछ देने का ग्राक्षा से एक ढोंगी साधु को ग्रपनी गरीबी में भी कुछ-न-कुछ देने का ग्राक्षा से एक ढोंगी साधु को ग्रपनी गरीबी में भी कुछ-न-कुछ देने का ग्राक्षा से एक ढोंगी साधु को ग्रपनी गरीबी में भी कुछ-न-कुछ देने का ग्राक्षा से एक ढोंगी साधु को ग्रपनी गरीबी में भी कुछ-न-कुछ देने का ग्राक्षा से एक ढोंगी साधु को ग्रपनी गरीबी में भी कुछ-न-कुछ देने का ग्राक्षा से तिराक्षा मृत्यु की देन है। ग्राप्य जीवन के दो बड़े वरदान हैं ग्राप्य की बतराई पट्टी पचास साल से ग्रागे नहीं चलती। ''-जैसी सूक्तियों के विचार प्रकट किये गये हैं, जो विषय की गम्भीरता की दृष्टि से ग्रप्य का उपयुक्त हैं। ''-

दूसरा एकांकी 'टंटागुरु' है। नाटक के पात्र मनोरथ उर्फ टंटा वहां के कारण इसका यह नाम रखा गया है। यह पूरा नाटक समाज है जिस वर्ग पर एक सफल व्यग है, जो सम्पन्नता में शेख जिल्ली के माठेड सूबे बाँघा करता है और र्रुपया कमाह्य ही जिसका ध्येय है। भीमसे भी अर्थेर साम दोनों में से पहला विध्याचित में हीरे-पन्ने निक् लिने समू योजना बनाता है कि साम रमाल हो कि साम स्वाह है कि साम रमाल है कि सा

परेशान है, इसलिए ज्व तक एटम शक्ति से संस्ती विजली प्राप्त नहीं द होती तब तक वह हीरे-पन्ने वाली योजना को स्थगित करता है। ज इतने हों ग्रमोलकराम ग्रौर मनोरूपराम उर्फ टंटागुरु ग्राते हैं। ये सक ती भंगड़ी साथी हैं। भीमसेन ने ग्राज् भंग छोड़ देने की प्रतिज्ञा की है, यतः नौकर वंशी से कह दिया कि भंग के निमित्त ग्राने वालों के मा सामने मैं चाहे जितना कहूँ तू ठण्डाई में भग मत डालना। वंशो वैसा न ही कप्रता है। साथ ही वह भीमसेन द्वारा साथियों के लिए रखे गये हों फलों में से तीन फल भी चुरा लेता है। बिना भंग की ठण्डाई पीकर ये र पुँजीवाद ग्रौर साम्यवाद के सिद्धान्तों पर वहस करते हैं। टंटागुरु ल साम्यवाद का पक्ष लेते हैं ग्रौर सागरमल तथा भीमसेन पूँजीवाद का। उस मण्डली पर टंटागुरु छाये रहते हैं। उनके निष्कर्ष बड़े मार्के के जो हैं। जैसे --

ती (१) श्रापका लाकतन्त्र । (१०६४)। वहुमत के श्रज्ञान का राज्य। (१०६४)। (१) स्रापका लोकतन्त्र क्या है ? पूँजीपितयों द्वारा नियन्त्रित

(२) किसान-मजदूरों को ग्रंगर शान्त उपायों से सत्ता न मिली तो का वे क्रोन्ति करके सत्ता ग्रपने हाथ में ले लेंगे। (पृ० ६४)।

(३) कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य का मालिक होने लायक नहीं। प्रपेसा सबका मालिक है। (पृष्ठ ७५)।

भीमसेन भंग की तरंग में पूरी खान के प्रबन्ध और जुनाफे की ल्यकम से चुनाव में खड़े होकर ग्रपनी सत्कार बनाने की सोचता है। सागरमल सत्ताधारियों की नादिरशाहों से तुलना करैता है। उसी वहस में ग्रागे हाथापाई तक की नौबत ग्रा जाती है। वे समभते यह हैं कि नशे के कारण ऐसा हुआ है, पर जब नौकर यह कहता है कि िंठडाई में भंग नहीं थो तब सब ग्राश्चर्य चिकृत रह जाते हैं। ग्रन्त में में भी मसेन का कथन हैं - "जैसे कोई भी एक देश दूसरे देश को सारी-असूचीकराजनीति और अर्थनीति नहीं दे सकता, वैसे ही बर्मा या स्याम CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

देशों से सफेद हाथियों के पालने की योजना सारी- उसूची नहीं अपनाई का सकतीं। उसी तरह ग्रपने देश में हीरों की खान वाली ग्रमरीकी योजन्त ज्यों-की-त्यों उधार नहीं ली जा सकती।" अभिप्राय यह है कि रूस या अमरीका की नीतियों पर आपस में मत भगड़ो, अपना मार्ग स्वयं चुनो।

म

'शासन का डण्डा' इस संग्रह का सबसे छोटा, किन्तु सबसे ज दे ग्रधिक सफल ग्रीर सशक्त एकांकी है। इसकी कथा केवल ईतनी है कि एक जागीरदार एक चमार को शिकार में हँकाई के लिए ले जान ₹₹ चाहता है। चमार ग्रपने खलिहान की-सुरक्षा के लिए वाड़ लगाने की यह बात कहता है ताकि किसीके ढोर न खा जाया। जागीरदार प्रका क़रता है कि किसके ढोर खा जायँगे तो वह कहता है — "किस-किसके क ढोर गिनाऊँ राजा ? म्राप ही के ढोर तंग कर रहे हैं।" (पृष्ठ द६)। पर -ज़ब राजा उससे यह पूछता है कि तूक्या करता रहता है तो वह बा जवाब देता है—''यही सब-कभी ग्रापका काम, कभी बेठ-बेगार, जो कभी ग्रपना कुछ काम।" (वही पृष्ठ)। इस पर जागीरदार उसकी लि डण्डा दिखाता है। चमार डण्डे को देखकर हाँके में जाने को राजी तो नह होता है, पर कलेवा करके जाना चाहता है। इस पर जमींदार कहता ग्रव है—''मैंने भी तो कलेवा नहीं किया है। भैस का थोड़ा-सा दूघ ही वी को लिया है। जंगल में शिकार खेलेंगे, इतना मन लग जायगा कि कलें। की याद ही भूल जायगी द कोई-न-कोई जानवर मिलेगा, उसीका कलेवा कर लेशा।" (पृष्ठ ८७) । लेकिन चमार जल्दी म्राने का वना वेव देकर कलेवा करने चला जाता है। उनका ग्रर्दली जब उन्हीं के खिल ने इहान की अरक्षित दशा की 'म्रोर उनका ध्यान खींचता है तो वे मातं भा के स्वरु में कहते हैं— "ग्रगर किसीका ढोर ग्रपने अनाज के पार हो श्रावे तो खाल खिचवार्कर भेस भरवा दूँ।" (लुब्ठ ८७)। जब शिकार को जाते हैं तो दिन-भर हँकाई के बाद भी कुछ हाथ नहीं सुगता हार

CC-0. Mumukshu Khawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

जागीरदार साहवं थक जाते हैं, इसलिए चमार की पीठ पर लदकर. गाँव म्राते हैं। दूसरे दिन सरकारी योजनाम्रों के कागजात का गहुर रही भें बेचने को जाते हैं। उसे खीदकर ले जाना पड़ता है उसी चमाइ ना को। रास्ते में चमार सहारा लेकर चलने के लिए उनके डण्डे को माँगता है। वे उसे हुक्रमत का या शासन का डण्डा बताते हैं। लंकिन जब डण्डा भी उनको भारी लगता है तो वे डण्डा भी चमार को दे देते हैं अौर स्वयं खाली हाथ चलने लगते हैं। अब चमार रही का गहुर पटक देता है श्रीर श्रदंशी द्वारा उसे जागीरदार के सिर पर रखवा देता है। अर्दली चमार का हुक्म भानता है। जागीरदार द्वारा यह पूछने पर कि वह उनका हुक्म मानेगा या चुमार का, वह कहता ते है कि न मैं श्रापका हुक्म मानूँगा, न चमार का ; मैं तो हुक्सत के डण्डे के का हुक्म मानूँगा। जागीरदार चमार से डण्डा वापस माँगता है। इस पर चमार कहता है - "मिहनत करो नहीं, दूसरों के पसीने की कमाई ह साग्रो, ग्रौर गुलछरें उंड़ाग्रो ! यह डण्डा उन्हीं के हाथ में रहता है, र, जो मिहनत करते हैं, बुद्धि-विवेक से काम लेते हैं और परोपकार के लिए तैयार रुहते हैं। मुफ्तखोरों, चोरों ग्रौर उठाईगीरों के हाथ में नहीं रहता यह डण्डा।" (पृष्ठ ६२)। जब चमार स्वयं उस डण्डे को यकड़ के साथ घुमाता है तो ग्राकाशवागी होती है—'श्वासन के डण्डे को ग्रकड़ के साथ घुमाते हुए कभी मत.चलो। सिर मुकाकर चलो, वे भगवान् का नाम याद करके चलो !" ग्रीर नाटक समाप्त हो,जाता है। छोटे-से नाटक में जागीरदारों की ज्ञानाशाही, मेहनतकशों की व वेवसीं और उनकी अदम्य शक्ति की एक साथ समाद्वेश करके लेखक ने ग्रपनी कला-कुशलता का परिचय दिया है। गाँव की जनता की मावनाओं को इससे अधिक सुन्दर ढंग से व्यक्त करना सम्भव नहीं हो सकता। 'लों, भाई पंचोरों लो 🏨' गाँव की दिरद्र जनता पर पंचायतों

द्वारा होने वाले ग्रत्याभारों की कहानी है। पंच ग्रौर सरींच किस CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

र्भ

में

प्रकार गाँव के गरीबों को परेशान करते हैं, यह इन्दी की पंचायत में पेशी की घटना से, स्पष्ट है। 'घाँघू' ग्रीर उसका लड़का सबल बेकरी भीर पूल के मारे पेट भरने के लिए ग्रंबेरी रात में एक खेत काटने को जाते हैं। घाँघू ज्वर-पीड़ित है। सबल गढ़े में पैर पड़ जाने से गिर गया है, जिससे पसलियों में काँटे चुभ गये हैं ग्रीर घुटना फूट गया है। थाँघू उसे सँभालने दौड़ता है तो हँसिया ही भूल जाता है। हँसिया ही उसका सहारा है, क्योंकि घर में केवल खाट ही बेचने को कुर्टी है। उस ग्रॅंधेरे में छन्दी ग्राता है, जो कुछ पढ़ा-लिखा है ग्रीर जुए के साथी के रूप में घाँघू से परिचित है। वह भी खेत काटने ग्राया है। वह अपने काटे हुए अनाज में से धांधू को कुछ देने का वचन देता है और सुबल को कन्धे पर बिठाकर तथा धाँधू को हाथ का सहारा देकर उस के घर पहुँचाता है। जिन किसानों का खेत काटा जाता है वे पंचायत में शिकायत करते हैं और सन्देह में पंचायत में पेशी होती है। छन्दी के विरुद्ध कोई प्रत्यक्ष प्रमारा नहीं है, फ़िर भी पुरानी प्रथानुसार हाथ पर अंगारा रखकर, जलते चूल्हे और कढ़ाई में उबलते तेल में हाथ डलवाकर उसकी परीक्षा की जाती है। वह पहली दोनों परीक्षाग्रों से तो अपनी चतुराई से सफल हो जाता है, क्योंकि अंगारा रखते समय हाथ में खपरेल का दुकड़ा लेता है और टुकड़े पर ग्रंगारा। तर्क से हाथ में म्रंगारा लेने की बात कहकर वह पंचों के फन्दे से निकलता है। ऐसा ही चूल्हे में हाथ डालने में करता है। वह हाथ डालते ही निकाल लेता है, क्योंकि चूर्ल्ह में हाथ डालने भर की बात थी, देर तक उसके भीतर रखने की नहीं। जब उबलते तेल की कढ़ाई मे हाय डालने की बात आती है तो वह चौपाल के पेड़ के पत्ते तोड़कर उन की तेल मे डालता है और पंचों पर छिड़कता है, जिससे पंच भागते हैं। छन्दी कहता है— "अरे गह क्या ? भागते क्यों हो ? तुम सब तो ्हरिश्चव्ह हो न ?'दूध, के धुले हुए। धंभे के ग्रवतार !! क्या डूस तेल की बूँदें गरम लगीं। तयों भाइयो, तुम तो कोई चोर नहीं हैं फिर्

में तुमको क्यों व्दों ने जला दिया।" (पृष्ठ ३७)। ग्रव पंचों को ग्रकल रिक्राती है। धाँधू यह स्वीकार करता है कि मैंने भूख के कारण चोरी की। छन्दी भी कहता है - "पक्रन्तु रात का खेल ग्रैकेले बाँधू का न ने • था, यह सही है।" (पृष्ठ ४)।

इस नाटक में छन्दी-जैसे जुग्रारी ग्रौर शैतान व्यक्ति के भीतर भी वर्माजी ने मानवता के ग्रंश ढूँढ़ निकाले हैं। उसकी परीक्षा के समये 'धाँघू' का स्ट्यं चोरी स्वीकार करना उसके चरित्र को भी ऊँचा उठाता है। छन्दी ने कंजर की भैसों का लालच दिखाकर सर-पंचों द्वारा रिश्वत लेने की ग्रादत की ग्रोर इशारा किया है। पंचायत में ककड़ी के चोर को गला कांटने का दण्ड देने की प्रवृत्ति पर इस नाटक से अच्छा प्रकाश पड़ता है।

f

î

ह

₹

H

Ţ 4

वर्माजी के एकांकी नाटकों में विषय, भाव और भाषा की हष्टि त से वही विशेषताएँ हैं, जो उनकी अन्य रचनाओं में हैं। हाँ, उनकी व्यंग और हास्य की शैली इनमें और भी तीखी हो गई है।

-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

₹ त

त

से

f

प्र

उ

वि

म्र

ने

q

ि

या

92

वा

प्रव

वर्माजी की ग्रन्य रचनाग्रों में 'दंबे पाँव', 'हृदय की हिलोर' ग्रीर 'बुन्देलखण्ड के लोक-गीत' इन तीन का समावेश होता है। पहली पुस्तक में वर्माजी की शिकार-सम्बन्धी ग्रापबीती कहानियाँ मूर्जलित हैं, दूसरी में 'सीकर' उपनाम से वर्माजी के गद्य काव्यों का संग्रह है, ग्रीर तीसरी में त्योहारों पर गाये जाने वाले बुन्देलखण्डी लोक-गीतों का परिचय है।

जहाँ तक 'दबे पाँव' का सम्बन्ध है, यह उनकी ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण रचना है। इससे वर्मा जी के शिकारी-रूप पर पूर्ण प्रकाश पड़ता है। ग्रपने उपन्यासों, नाटकों ग्रौर कहानियों में दर्मा जी ने शिकार ग्रौर बन्दूक चलाने का जो वर्णन किया है उसमें ग्रौर 'दबे पाँव' की कहानियों में काफी समानता है। वर्मा जी नें कैसे शिकार खेलना प्रारम्भ किया, कौन-कौन मित्र उनके साथ रहते थे, किस-किस जानवर के शिकार में क्या-क्या ग्रनुभव हुए, कब-कब उनको प्रार्णों के लेने के देने पड़े, शिकार में रायफल, कारतूस, लाठी ग्रौर कुल्हाड़ी का कब ग्रौर कैसे प्रयोग किया जा सकता है, कैसे साथियों की शिकार में ग्रावश्यक्शा है, ग्रादि बातों का बड़ा ही सुन्दर वर्णन है।

वर्माजी ने शिकार के लिए होली-दिवाली के त्योहार मनाने तक छोड़ दिये थे ग्रील रात-रात-भर जगलों में बैठे रहते थे। कचहरी का काम निबटा ग्रीर वे बन्दूक उठाकर चल दिए। वे लिखते हैं—"मैं कुग करते-करते प्रत्येक शनिवार की संध्या की बाट जोहा करता था, जो-कुछ भी सवारी मिली ग्रपने मित्र श्री ग्रयोध्याप्रसाद शर्मा को लेकर शनिवार की शाम की चल दिया, रिक्तार जंगल में त्विताया

अौर सोकवार को सवेरे काम पर वापिस ।"

प्रकृति के श्राथ तादातम्य स्थापित करने का ग्रवसर शिकार के बंहाने जंगलों में घूमने से हुग्रा। नदी, उसके भरने, पहाड़ ग्रीर उस पर खड़े नाना प्रकार के पेड़-पौधों से उनकी म्रात्मीयतः स्थापित हो गई। पश्-पक्षियों के स्वभाव का गहरा ग्रध्ययन उन्होंने यहीं किया। नील-कण्ठ चण्डूल ग्रौर लाल मुनियाँ चिड़िया का वर्णन करते हुए वर्माजी ने लिखा है - "रात के तीसरे पहर में जब ये पक्षी ग्रपने मिठास-भरे स्वहों का प्रवाह बहाते हैं तब किसी भी बाजे से उनकी मोहकता की तौल अनहीं की जा सकती। मैंने तो गड्ढों में बैठे-बैठे इनकी मनोहर तानों को सुनते-सुनते घण्टों बिता दिये । बन्दूक एक तरफ रख दी ग्रीर इनके सुरीले बोलों पर ध्यान को ग्रटका दिया। जानवर पास से निकल गये, परन्तु मैंने बन्दूक नहीं उठाई। ऐसा जादू पड़ मया कि मैंने कभी-कभी सोचा, खेतों की रखवाली का सारा ठेका क्या मैंने ही ले रखा है।" (पृष्ठ १२७)। चकवा-चकवी के वारे में यह प्रसिद्ध है कि वे रार्त को नहीं मिलते। वर्माजी ने अपनी ग्राँखों से उनको रात में नदी-तट पर असाथ देखकर कवियों के भ्रम को यों दूर किया है-"नदी के पानों के पास चकवा-चकवी बोल रहे थे। वे अलग न थे। रात को भी साथ ही रहते हैं। पुराने कवियों के भ्रम ने ही उनको ग्रलग किया है।" (पृष्ठ ६१)। इसी प्रकार पशुग्रों ग्रौर पिक्षयों के स्वभाव पर उन्होंने ग्रनेक ऐसी ज्ञातव्य वातें लिखी हैं, जिनसे साहित्यिकों का ज्ञान-वर्द्धन हो सकता है।

₹

đ

अपने उपन्यासों के लिए पात्र और अन्य सामग्री भी इस शिकार यात्रा में उन्हें मिलती रही है। 'गढ़ कुण्डार' ग्रहेर 'कचनार' की प्रेरएा। क्रमशः कुण्डार के गढ़ और अमर कंटक यात्रा के फल हैं। 'दबे पाँव' में कदाचित् कचनार के लिए ही उन्होंने लिखा है—'ज़ब्र पठार पर अहुँचकर नर्मदा के प्रपात को देखने गये, ऊपर की ग्रोर बगल में एक छोटा-सों बँगला देखा। 'उसमें शायद कोई संन्यासी या प्रवादी रहते थे। संन्यासी का अनुमान इसिंकए करता हूँ कि उसमें प्रवादी रहते थे। संन्यासी का अनुमान इसिंकए करता हूँ कि उसमें

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

से वन-कन्या या देव-कन्या के समान सौन्दर्य वाली एक युवती निकली जो 'गेरुए बस्त्र घारण किये हुए थी और चौड़े मस्तक पर भस्म कार्वित्रपुण्डू लगाये हुए थी। यदि जीवन दिनेमानस है—मुक्ते तो बहुलता के

साथ मिला है -तो उस कुटी में ग्रवश्य था।" (पृष्ठ १४६)। वर्माजी की शिकारी कहानियों से यह भी पता चलता है कि क्यों वे समाज के निम्न वर्ग और अपदार्थ समभे जाने वालों के जीवन में रस लेने लगे। दुर्जन, कुम्हार, मन्टोले ग्रौर विन्देश्वरी को जुरहोंने ग्रपना ग्रत्यन्त निकटतम मित्र समभा। गाँव वालों के वारे में उनका ्मत है—''नगरों में रहने दालों का ख्याल है कि गांवों में रहने वाले लोग ग्रपने बाहर के संसार से ग्रनजान रहते हैं, इससे वढ़कर ग्रौर कोई भूल नहीं हो सकती । गाँव वालों को इतना सताया गया है, उनकी इतनी अवहेलना की गई है कि सिधाई ग्रौर ग्रज्ञान को उन्होंने अपना स्रावरण बना लिया है। वे उस स्रावरण को डाले हुए शत्रु-मित्र दोनों के सामने एक समान भावना से प्राते हैं। जब वे समभ लेते हैं कि मित्र के रूप में 'बाहर' से ग्राया हुग्रा मनुष्य उनका वास्त-विक मित्र या हितचिन्तक है तब वे उस ग्रावरण को हटा देते हैं। उस समय उनका सच्चा स्वरूप दिखलाई पड़ता है। उनकी ठोस बुद्धि, उनका दृढ़ स्वभाव श्रीर उनकी तत्परता उस समय पहचानने में म्राती है।" (पृष्ठ १७५)। इस प्रकार 'दबे पाँव' की शिकारी कहा-नियाँ वर्माजी के जीवन, स्वभाव ग्रौर साहित्य की ग्रनेक बातों पर प्रकाश डालती हैं। विना इनको पढ़े वर्माजी के साहित्य का पूरा मर्म नहीं समभा जान्सकता, इसलिए इनका विशेष महत्त्व है।

'हृदय की हिलोर' में वर्माजी के २६-३० गद्य-काव्य संग्रहीत हैं। इस संग्रह पर वर्माजी का उपनाम 'सीकर' छपा है। इसका समपण है—''ग्रपूने पूज्य देवता के चरण-कमलों में।'' इससे पता चलता है सं

羽

N

सं

वर

कि ये उनके तरुए। जीवन के प्रेमोद्ग्रप् हैं। व्ये गद्य-काव्यत्प्राचार्य चितुरसेन शास्त्री के 'ग्रम्तस्तल' को कोटि के हैं। इनमें ग्रपने श्रिय के

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

प्रति समर्पण, क्रीनन्यता, दर्शन-लालसा, अनुनय-विनय, रीक-वूक्त और कसक-वेदना के बहुरंगे चित्र हैं। इनके शीर्षक हैं — 'तुम मुस्करा करीं रहे हो', 'मैं तुम्हारा कौन हूँ', 'तुमको मैंने आज देखा', 'गुम मेरे प्राण्यन हो,' 'कसक', 'उपहार', 'उदासीन', 'संयोग' आदि। इनकी शैली दो प्रकार की है—वार्तालाप-प्रधान और स्वगत-कथन-प्रधान दोनों के उदाहरण इस प्रकार हैं —

ेश—''मैंने उनसे पूछा, 'जब तुमने मुफ्ते पहले-पहल देखा था तब तुमनें नैया सोचा ?' जवाब दिया, 'क्याः यह सोचने की बात थी ?' मैंने कहा, 'छिपाग्रो मत, बतलाग्रो ! नहीं तो मैं तुम्हें हैरान करूँगा।' पूछने लगे, 'किस तरह हैरान करोगे ?' मैंने उत्तर दिया, 'ग्रपराघ होने से पहले दण्ड देना नीति के विरुद्ध है।' बोले, 'मैं क्या जानूँ ?' मैंने कहा, 'मैं तुम्हारी खुशामद करता हूँ, बतलाग्रो।' कहने लगे, 'भला तुम्हीं बतलाग्रो, कि मुक्तको देखकर तुमने क्या सोचा था ?' मुफ्ते हँसी ग्रा गई।'''(पृष्ठ ६२)।

२—"देवता पर सोलह ग्राना हृदय निछावर कर दिया। इस ग्राचा से नहीं कि देवता भी ग्रपनी सोलह ग्राना कृपा मेरे ऊपर करेगा ग्रपूर्ण हृदय को पूर्णता प्राप्त हुई। चौक पूरना व्यथं नहीं हुग्रा ग्रीर व्यथं नहीं हुग्रा पाँवड़े का डालना, मण्डप का तानना, सुमन ग्रीर वायु-स्पर्श, नदी-नद का स्वागत, वीग्गा-संगीत ग्रीर मन्त्र का उच्चारण। ग्रव मालूम हुग्रा कि सोलह ग्राना हृदय का सम्पूर्ण सोलह ग्राना जोड़ सोलह ग्राने हृदय के ग्रा मिलने से होता है। मैंने ग्रिममानपूर्वक कहा, "इस सम्पृत्ति पर मेरा ग्रक्षुण्ण ग्रांधकार है। ग्रीर मेरे हृदय पर उसका? कहने की ग्रावश्यकती नहीं।" (पृष्ठ १३४)।

इस प्रार्मिभक कृति में वर्माजी के प्रकृति-प्रेंम, भावुकता ग्रीर संवाद-सौष्ट्य तीनों का परिचय मिलता है।

बुन्देलखण्ड को लोक-गोत' मं बुन्देलखण्ड के लोक-गीतों की सरस व्यास्था प्रस्तुत की नाई है, जो उनकी लोक-सस्कृति के प्रति तींब्र रिक्त सीमसूहता है। Lwan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

## E. भाषा, शौनी और शिल्प

## भाषा

वर्माजी द्वारा विशाल परिमाण में रचित साहित्य के अनुपाल से ही उनकी भाषा भी सम्पन्न है। लेकिन जैसे श्रपने समस्त काहित्य में वर्माजी बुन्देलखण्ड की परम्पराग्रों का विस्मरएा नहीं कर सके, वसे ही बुन्देली भाषा भी उनकी लेखनी की नोंक से कभी ग्रलग नहीं हुई। उनके द्वारा रचित कृति किसी भी वर्ग अथवा किसी भी देश-काल से सम्बन्ध रखने वाली हो, बुन्देली भाषा उसमें ग्रपना स्थान सुरक्षित किये बिना नहीं मानती। अतः हम पहले बुन्देली भाषा को ही लेते हैं। विवेचन की सुविधा के लिए हम संज्ञा, विशेषरा, क्रिया-पर्द, मुहावरे, कहावतों ग्रादि के शीर्षकों में रखकर बुन्देली भाषी पर विचार करेंगे।

संज्ञा शब्द-वर्माजी ने बुन्देली भाषा से जिन प्रचलित संज्ञाग्री . को लिया है उत्नमें से कुछ ये हैं—

टौरिया (छोटी पहाड़ी), ढी (नदी का ऊँचा किनारा), पेड, भरका

(नदी का खूार), करघई, रेंवजा, ग्रचारु (तीनों वृक्ष विशेष), पतोखी (रात में बोलने वाली एक चिड़िया), रमतूला (रएातूर्य या घौंसा), गदेली (हथेली) क फुरेरू (फुरफुरी) भरप (पर्दा), भीम (नींद का भोंका), नावता (सयाना, तन्त्रानुयायी), ततूरी (गरम रेत से पैरों का जलना), बिष्धया (खेत्,की ऊँची मेंड़), छपका (धब्बा), हुलास (संस्कृत उल्लास), उकास (संस्कृत ग्रवकाश), ग्राक्रा (संस्कृत

भ्रावरण), दुबचर्रा (चपेट्र), हुरकनी (वेश्या), ज्सार (घर का काम), अस्टक (माहरयकता), सोंक (सामा), खाँकोरिया (हसली), चुकीवरा (भुगतान), बरोसी (ग्रॅंगीठी), रौरा (हल्ला, शोर) उलायत (जीदी, CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Dightized by eGangotri विन रीन

सोंग (हा

हैं—६ चँदी उट र

(इक (दिर वता

ग्रान (पीह

छप श्ंश

नेदा गया

गोकः

Min

तेजी), डिंडकार (किंडे पशु की जोर की ब्रावाज), तिपहरी (तीसरा बहरे), तिगलिया (तिराहा), रावर (ग्रंत:पुर) ग्रादि।

कुछ संज्ञा शब्द दो शब्दों से अमिलकर भी वने हैं। जैसे — पराई-विनती (ग्रनुनय-विनय), किनर-मिनर या हिचर-मिचर (ग्रानाकानी), रीना-भीना (हीन, दरिद्र), ग्रटक-भीर (ग्रावश्यकता या चिन्ता), हों के-बाट (हिस्सा-बाँट), इखर-विखर (फूट, ग्रलगाव), चोट-जरव (हारिः) ग्रादि ।

विशेषर्ग शब्द —ये शब्द भाव-व्यंजना की ग्रद्भुत क्षमता रखते हैं। इनमें से कुछ वर्माजी द्वारा स्वयं वनाये जान पड़ते हैं। ऐसे शब्द हैं–घूमरे वादल (घएँ के-से वादलैं), मदीली चितवन (मदभरी चितवन), वदीली लहरें । चाँदी की-सी लहरें), मुछाड़िया (बड़ी मूँछों वाला), उटङ्गड़-पैजामा (ऊँचा पायजामा), करमीले (कर्मठ)।

क्रिया पद-कोंचनर (चुभाना), ग्राँसना (कसकना), सकेलना (इकट्ठा करना), वरकाना (बचाना), समोना (मिलाना), निर्वारना (दिखाई देना), निर्वरना (निश्चैय करना), रानना (स्वीकार करना, बताता), ग्रोटना (पेलना), मींसना (मींड़ना), भमा ग्राना (चक्कर प्राना), पसीने में सरसंक होना (पसीने से नहा जाना), पछियाना (पीछा करना), धकियाना (धक्का देना) ग्रादि।

कुछ शब्दों को वर्माजी इकार से प्रारमंभ करके लिखने के पक्ष में । औसे चिनौती, सिपुर्द, जिमीन, किलपना. मुस्किराना ग्रादि । 'लुक-खंप को 'छप-लुक' ग्रौर 'खण्डहर' को 'खण्डहल' लिखने तथा 'ग्रिघ वांश' के लिए 'बहुतांश' का प्रयोग करने में भी वे बुरा नहीं मानते । ब्दाचित् भाष। में माधुर्य ग्रौर ग्राकर्षण लाने के लिए ही ऐसा किया गया है।

मुहाबरे - तली भाइना (मन की बात निकलवाना), जीभ किना कुछ कहने को उत्सुक होना), सकारना (समर्थन करना), सुग-विज्ञानी (मत्रणा होना), मन में मथानी-सी फिरना (हलचल था CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

् घबराहुट होना), बक न फटना (बोल न निकलना), सिर कोल खाना (साथापर्न्ची करना), चिमाई शाधना (चुप्पो साधना), धप्प ढीर्लनाः उ (चपत लगाना), कुन्दी करना (महम्मत करना), पंख का परेवा वनना (बात का बतङ्गड़ होना), तोरई छोंकना (वक-बक करना), निराला पाना (एकान्त पाना या फुर्सत पाना), वर्ताव वरसाना (दया दिखाना). खुटाई ग्राना (कमी होना), घण्टा गुजारी करना समय बर-बाद करना), चोट ग्रोढ़ना चोट सहना) ग्रादि त कुछ मुहाबूरे गौर वाक्य-खण्ड तो ऐसे हैं जो विचित्र ग्रर्थ देते हैं । उनमें से एक है-'उनका पीछा हुए कई बरस हो गए।' इसका ग्रर्थ है—उनको मरे हुए कई वर्ष हो गए। कहीं-कहीं वर्माजी ने बड़े ही सार्थक मुहावरे स्वयं ग्रा वनाये हैं। उनमें व्यंजना-शक्ति का ग्रद्भुत चमत्कार है। जैसे 'उठता-बैठता समाचार ग्राया।' इसका ग्रर्थ उड़ती-उड़ती खबर है, पर इसमें वह चमत्कार नहीं है।

उ

सि

जा क

पह

प्रा

जा

कि

उन

ग्रन

पृ०

कहावतें - मोरे घर से ग्राग लाई, नाँव घरौ वैसान्दुर (मेरे घर से ग्राग लाई नाम रखा वैश्वानर) गँवार की ग्रक्ल चोटी में होती है, ककड़ी के चोर को गला कतरने का दण्ड देना, पाँसा पड़े सो दाँवी, पंच करे सो न्यान, मौसी कहकर कौन काजल लगवावे (सच्ची कहंकर कौन हर बुरा बने), घर की कुरैया से भाँख फूटती है (घर का भेदी लंका ढावे), कानी के टेंट पर सिन्दूरी बिन्दी (ग्रंपहर की टट्टी गुजराती ताला) कपड़े में लपेटकर दाँत से काट ले तो जूठा नहीं होता ग्रादि।

वर्मा जी भाषा को सजीव बनाने के लिए ही बुन्देली से मुहाबर ग्रीर कहावतें लेना विशेष पसन्द करते हैं। वैसे खड़ी बाली के शब तो स्वभावतः श्राते ही हैं। बुन्देली भाषा ने उनकी कुछ कृतियों को ते विशुद्ध रूप से ग्रीञ्चिलिकता प्रदान कर दी है। बुन्देली भाषा कारस् बुन्देलखण्ड कृ समस्त वाताकरस् ग्रींखों के समक्ष नाक लंगता है।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

उनकी भाषा। की दूसरी विशेषता यह है, कि वह सर्वत्र सरल है। नाः उसे गाँव की किस्तन-कन्या का सौन्दर्भ उसके सुगठित श्रदीर ग्रीर निश्छल व्यवहार में रहता है वैसे ही वर्माजी की आपा का सौन्द्रयं वा सभी प्रकार के प्रचलित शब्दों द्वारा ग्रभीष्ट भाव या विचार ग्रथका व्यक्ति या परिस्थिति का चित्र ग्रंकित करने में रहता है। उनकी भाषा का रूप समभने के लिए एक उदाहरण देकर विवेचन करना ₹-उप्युक्त रहेगा। महारानी लक्ष्मीबाई के चारित्रिक गुर्णों का परिचय देते हुए वर्माजी लिखते हैं-

रि ए "उनका कसरतों का शौक शीघ्र विख्यात हो गया। अमीरखाँ ग्रौर वजीरखाँ दो नामी उस्ताद उनको मिले। वालागुरु भी विठ्ठर से ाय IT-ग्राये ग्रौर मल्लविद्या के सूक्ष्मतम दाँव-पेंच वतलाकर चले गए। नर-सिंहराव टोरिया के नीचे दक्षिाएयों के मुहल्ले में वे एक अखाड़ा में जारी कर गये। रानी कुश्ती का अभ्यास अपनी सहेलियों के साथ करती'थी। तीर, बन्दूक, छुरी. विछुग्रा, रैकला इत्यादि चलाने में पहले दर्जे की श्रेष्ठता, उन्होंने ग्रमीरखाँ ग्रौर वजीरखाँ के निर्देशन से पहल दज का श्रष्ठता, उन्हां ग्रमारखा श्रार वजारखा का स्वरं के प्राप्त की थी -ऐसी ग्रौर इतनी कि उनकी कुशाग्र बुद्धि, शक्ति ग्रौर त हस्त-कुज्ञलता पर वे तीनों नामी उस्ताद विस्मय में डूव जाते थे । वे जानते थे कि रानी उद्दण्ड प्रकृति की है इसलिए कभी-कभी लगता था कि हथियार न चला दें या परीक्षा के लिए ललकार न बैठें। यह उनका भ्रम था। रानी का बाह्य रूप प्रचण्ड ग्रौर तेजपूर्ण थ्रा, परन्तु अन्तर बहुत कोमल भ्रौर उदार।" (आँसी की रानी लक्ष्मीबाई

पु० १८१।।

ना

T),

या

उपर्युक्त उदाहरण में वर्माजी की भाषा की सभी विशेषताएँ आ गई हैं। प्रारम्भ से लीजिये 'कसरतों का शौक' के साथ 'शोघ्र विख्यान लाकर ग्रुरबी-फारसी का संस्कृत को एक सारू रख देने में उनको कोई ग्रसुविधा नहीं जान पड़ती। 'मल्लविद्या के सूक्ष्मतम दाँवपेंची

उन

बर

लर

ग्रा

लट

नर्द

का

पृ०

ग्रल

गय

उत्प्र

चम

पता

के स्थान पर वे मल्लिब्झा के सूक्ष्मतम भेद या भेदोपभेद भी कर ं सकते थे,। अगले वाक्य में टौरिया बुन्देलखण्डी शरद है और दक्षिणी, जनता द्वारा महाराष्ट्रियों के लिए प्रयुक्त ग्रपनी टकसाल में ढाला हुगा शब्द । 'कुरती का अभ्यास' में फारसी और संस्कृत साथ-साथ वैठी हैं। 'हस्त-कुशलता' का संस्कृत प्रचलित 'रूप हस्त-लाघव है, पर कुशलता सहज ग्राह्य है, ग्रतः वर्माजी ने वोध-गम्यता के लिए लावव न रखकर 'कुशलता' रख दिया। 'ललकार बैठना' मुहावरा भी श्रा गया। श्रन्तिम वाक्य संस्कृत तत्सम शब्दावली से युक्त है। इस प्रकार वयाजी की भाषा में किसी संकोच के सभी भाषाग्रों के शब्द, ग्रामीए प्रयोग ग्रीर प्रचलित मुहावरे एक साथ मिल जाते हैं। यह उनकी भाषा का सामान्य रूप है।

 उनकी भाषा ग्रवसंरानुकूल बदलती रहती है। नारी-सौन्दर्य के चित्रण के समय उसका रूप ग्रालंकारिक-सा हो उठता है, तो प्रकृति-न्त्रित्रए। के समय उसका पूरा चित्र उपस्थित करने का। युद्ध के वर्णन भास के समय उसमें गति श्रौर वेग श्रा जाता है तो मन्दिर या खण्डहर का स्वर् वर्णन करते समय मन्थरता; खेत-खिलहान का वर्णन करते समय हो ः उसमें किसान, उसकी दशा श्रीर प्रकृति के साथ उसका सम्पर्क सब-हुई है कुछ लेकर चलने का शाव होता है तो त्योहार ग्रीर उत्सवों के वर्णन में चुहल एवं हास्य-विनोद का। पात्रों के ग्रन्तर्द्वन्द्व का चित्रण होने खड़ी पर भाषाः की गति कभी अलस ग्रीर कर्भा सोल्लासमय दोनों प्रकार पर की रहती है। की व

नारी-सौन्द्यें के चित्रण में उनकी भाषा का रूप देखिये— "कुमुद चट्टान पर खड़ी हो गई, मानो कमलों का समूह उपस्थित हो गया हीं - जैसे प्रकाश-पुञ्ज खड़ा कर दिया गया हो । पैरों के पैंजनों पर रहा सूर्यं की स्वर्ण-रेखाएँ फिसल रही थीं। पीक्षी घोती मन्द पूवन के चाँदी भीमें भक्तीरे से दुर्गा की पताका की तरह धीने-धीरे लहरा रही थी। चिल

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotine

उन्नत भाल मोतियों की तरह आसमान था। वड़े-वड़े नेत्रों की बरीनियाँ भौंहों के पास पहुँच गई श्रीं। श्रांसों से ऋरती हुई प्रभा ललाटः पर से चढ़ती हुई उस निर्ज़न स्थान को ग्रालीकित करने,लगी। म्राधे खुले हुए सिर पर से स्वर्ए को लजाने वाले बालों की एक लट गर्दन के पास जरा चंचल हो रही थी। उस विस्तृत जङ्गल ग्रौर नदी की उस ऊँची चट्टान के सिरे पर खड़ी हुई कुमुद को देखकर कुञ्जर का रोस-रोम कुछ कड्ने के लिए उत्सुक हुम्रा।" (विराटा की पद्मिनी, पू० २४५)। इस उद्धरण में एक साथ उत्प्रेक्षा, उपमा और प्रतीप ग्रलंकारों का समावेश हुम्रा है। 'मानो कंमलों का समूह उपस्थित हो गया हो' श्रौर 'जैसे प्रकाश-पुञ्ज खड़ा कर दिया गया हो'—दोनों उत्प्रेक्षाएँ एक साथ ग्राकर भाषा के संस्कृत-गर्भित रूप को ग्रीर भी चमका गई हैं। 'पीली घोती मन्द पवन के घीमे भकोरे से दुर्गा की पताका की तरह फहरा रही थी' और 'उन्नत भाल मोतियों की तरह भासमान था' - दोनों उपमाएँ म्रखूती हैं। 'म्राघे खुले हुए सिर पर से स्वर्ण को लजाने वाली बालीं की एक लट गर्दन के पास जरा चंचल हो गई थी' में प्रतीप का क्या ही सुन्दर समावेश है। ग्राँखों से भरती हुई प्रभा के ललाट पर चढ़ने में सौन्दर्य की ग्रतिशयता की ऐसी व्यञ्जना है कि वह स्थिर होते हुए भी गतिशील जान पड़ता है। टेकरी पर खड़ी है कुमुद, श्रीर उत्सुक खड़ा है कुञ्जर ; श्रीर वह भी नदी तट पर। क्या कोई चित्रकार इससे सुन्दर पृष्ठभूमि में दो मूकी प्रेमियों की कल्पना को ग्राकार दे सकता है ?

नदी का एक दूसरा ग्रलंकृत भाषा का चित्र यों है—"खेत से थाँड़ी दूर नदी बह रही थी। उसके सिरे का पानी बहता हुआ दिखलाई पड़ रहा था। चन्द्रभा की रपटती हुई फिलमिल जान पुड़ती थी, मानी चाँदी की चादरों के ग्रावरों पर ग्रावरे (त्रावरेगा पर ग्रावरर्गा) चिल-चिला रहे हों। छोटी-छोटी ग्राड़ी-सीघी लहरें उठ-उठकर इन ग्रावरों

CC-0, Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

को पहन लेती थीं। सम्भूर्ण लहरों का समूह चाँदी की उन चादरों को भ्रोढ़ लेने क्री होड़-सी लगा रहा था। पवन के ग्राने-जाने वाले भकीरे ्इन भावरों को और भी चंचल कर दहे थे। लहरों की कल-कल भोंकों नि पर नाचती-खेलती हुई खेतों के पौधों की भूम पर उतर-उतर जाती थी। चन्द्रिका खेत के हरे पौधों की पकी वालों को ग्रपनी कोमल उँगलियों से खिला-सा रही थी। हरी पत्तियों पर जमे हुए स्रोस क्रा चमक-चमककर बिखर-बिखर जा रहे थे।" (मृगनयनी, पृष्ट १५)। इस उद्धरण में चाँदनी में नृदी की लहरों का चित्र ही नहीं खड़ा होता, लहरों की कल-कल के साथ, हरे-भरे खेल के पौधों का हश्य भी उपस्थित हो जाता है। 'उतर-उतर, चमक-चमक, बिखर-विखर' की पुनरुक्ति ने भाषा को जड़ाऊ गहने की दमक दे दी है।

वैसे अलंकारों में वर्माजो को उत्प्रेक्षा विशेष प्रिय है। वे उत्प्रेक्षाएँ वर्माजी की भाषा की विशिष्टता कही जा सकती हैं। प्रयोगवादियों नहीं को चाहिए कि वे नये उपमान खोज्ज़े के लिए मेंढक-छिपकली को पकड़ने से पहले वर्माजी की रचनाएँ ही पढ़ लें। वर्माजी की उत्प्रेक्षाओं पृष्ट के कुछ नमूने देखिये—

(१) जिस समय तारा घाटियों के बीच में से मैदान में निकल पड़ती। (स थी ऐसा जान पड़ता था जैसे हिमालय से गंगा निःसृत हुई हो ।गढ़ कुण्डार पृष्ठ ७१)।

(२) नूरबाई हँस पड़ी, जैसे सारंगी की तान पर तबले की मीठी थाप पड़ी हो । ﴿ दूटे काँटे, पृष्ठ २०६)।

(३) लाखी के रूखे होठों पर मुस्कान ग्राई जैसे सूखे नाले में पृड्ली छिछली वर्षा की धार हो। (मृगनयनी, पृष्ठ २३४)।

(४) क्षरा भर सोचने के बाद मुस्कराहट की एक रेखा मञ्जल के होठों पर दिखलाई दी, जैसे कि सूखे फेड़ की छोटी-सी डाली में थोड़े ेंसे हरे पंल्लव। (प्रत्यागत पृष्ठ ३३)

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

प्रव आ

हैं।

जि

की

पुष्ट

को

में

ली

के अलंकारों के साथ सूक्तियाँ भी वर्माजी की भाषा को सँवारती-निखारती हैं। ये सुक्तियाँ उनके पात्रों के कथोपकथन में नगीने की तरह जड़ी हैं । जैसे किसी ग्रन्धकारपूर्ण कक्ष में स्विच दवाते हीं प्रकाश के प्रसार से उस कक्ष की समस्त वस्तुएँ प्रत्यक्ष हो जाती हैं, वैसे ही सूक्ति-समावेश से पात्र को अपने अभिप्राय को स्पष्ट करने में मुद्भिः हो जाती है। उसका कथन पारदर्शक हो उठता है। वर्माजी के । नाटकों भें जहाँ समाज की जड़ता पर चोट की गई है अथवा सांस्कृतिक , प्रश्नों पर विचार किया गया है ग्रथवा विज्ञान और दर्शन की गुर्त्थियों, को सुलक्षाया गया है, सूक्तियाँ विशेष रूप से माई हैं। वैसे उपन्यासों में उनकी कमी हो, ऐसी बात नहीं। कुछ सूक्तियों के उदाहरए लीजिये-

१. राजनीति में धर्माचार्यों श्रौर योगियों की सलाह की जरूरत नहीं है। (गढ़ कुण्डार, पृष्ठ ४२२)।

२. स्त्रियाँ बात काटती हैं, सिर नहीं । (विराटा की पद्मिनी, पुष्ठ १४५)।

३. श्रेशान्ति श्रौर कोलाहल भी सदा-सर्वदा एक-से नहीं रहते।

(संगम, पृष्ठ ६६)।

. 🗴. स्त्रियाँ मनुष्य की ग्रपेक्षा अधिक बुद्धिशाली और चतुर होती हैं। (कचनार, पृष्ठ ३७३)।

 दरिद्रता ग्रीर विपत्ति परमात्स्य की छैनी ग्रीर हथोड़ी हैं. जिनसे वह अपनी सृष्टि के प्रतिभाशीली व्यक्तियों की बुद्धि और विवेक की प्रतिभा को छील-छीलकर कल्याएकारी वनाता है। (भुवन विक्रम पृष्ठ १२७)।

६. विद्या, धन ग्रौर ऊँची-नीची संस्कृति का चूपयोग मनुष्य किँस प्रकार करता है, यही ऊँची-नीची संस्कृति का मापदण्ड है। (पूर्व की श्रोरः पृष्ठ १८२)।

CC-0 दूर्वाहों क्षेत्र अधिकारों को बटोर-समेटकर अपनी थैली में भरते

वृन्दावनलाल वर्मा : व्यक्तित्व श्रीर कृशित्व ्रहूना, येंही तो होती है महत्त्वाकांक्षा । (खिलीने की खोज, पृष्ठि ग्री

238

205)01 द. रीति-रिवाजों की खिचड़ी ,सदा से पकती चलती ग्राई है। (देखा देखी, पृष्ठ ३)।

परि

का

गई

जा

के

(१

प्रध

का

तत

सि

उ

ग्रौ

হা

स

है

स

1

६. जिस मुफ़्तखोरी को ग्रमीरी कहते हैं वह ग्रसल में भीख माँगने

से भी बुरी है। (बाँस की फाँस, पृष्ठ ६०)। १०. मङ्गल का सूत्र है- जीवन को जीवन समभकर ग्रागे बढ़ना।

८ (मङ्गलसूत्र, पृष्ठ ८१)। ११ हर मनुष्य में ज्योति का एक अखण्ड है, जो घने अन्धकार को चीरकर किसी-न-किसी दिशा में छिटकने का प्रयत्न करता रहता है।

(नीलकण्ठ, पृष्ठ १०१)। वर्माजी की भाषा के ग्रलंकृत ग्रौर सूक्तिमय रूप को हमने देख

लिया। ग्रब उसके ग्रत्यन्त सादे रूप की बानगी देखिये-

"सूर्य ऊँचे उठ माया था। घूप में कुछ तेजी मा गई थी। उन दोनों ने अपने अगरखे उतारकर मेंड पर रख लिए और चबैनों को फेंट में बाँधकर कटाई पर जुट पड़े। कटाई के समय मोहन के मांसल भरे हुए रगप्रहें उभर्-उभर पड़ रहे थे। ग्रौर तोता के छरै नस-

नसीले गठीले उछल-से रहे थे। गेहूँ के सूखे तीकुर उड़कर उनके माथे थ्रौर गर्दन् पर चिपक रहे थे । गेहूँ के बीच-बीच में कहीं-कहीं हरे चने के पौधे भी पड़ जाते थे । तोता उनको एक हाथ से उखाड़-उखाड़कर

बिना छिली हुई घेंटी समेत खाता-चबाता चला जाता था।" (टूटे काँटें, पृष्ठ ६)। यहाँ यह बात भी स्मर्गीय है कि वर्माजी के वाक्यों का गठन लम्बा नहीं होता । वकील होने से वे नपे-तुले शब्दों में ही

बीत कहने के अभ्यासी हैं, अतः उनके वाक्य छोटे होंदे हैं। अलंकृत भाषा में भी वे इतने लस्थे नहीं हो पात कि उन्का आशय ही, समभ में न आए। जैसे — "अच्छा अब भूख नहीं है, पास बैठ जाओ। हुमको

देखता रहुँगा । ग्राजन्म जन्म-जन्मान्तरः। ecanomic क्रान्ताः क्रान

ग्रद्भंतों में कृतजता की तरलता लक्ष हुई। कृतज्ञ नेत्र, सुन्दर, मनोहर ग्रीर हृदय-हारी। किसने बनाये? क्यों बनाये? ग्रात्मा के गवाक्ष, । पवित्रती के ग्राकाश। प्रकाश के धुट्या। फिर उसके चारों ग्रोर ग्रामा का एक मण्डल-सा खिंच गया। जसे गढ़ के चारों ग्रोर दीवार खिंच गई हो।" (गढ़-कुण्डार, पृष्ठ ४६६)। एक बात ग्रीर, वे पात्रों के वर्ग, जाति ग्रीर स्वभाव के ग्रनुकूल भाषा रखते हैं।

र शैली

1

वर्माजी की शैली यों तो विविध प्रकार की है, फिर भी सुविधा के लिए उसको इन चार भागों में विभाजित किया जा सकता है—े (१) वर्णान-प्रधान शैली, (२) भावुकता-प्रधान शैली, (३) विचार-प्रधान शैली और (४) हास्य-व्यंग-प्रधान शैली।

वर्णन-प्रवान शैलो—वर्णाजी मूल रूप से ऐतिहासिक उपन्यासेकार हैं। इतिहास में युंद्धों ग्रौर दरबारों के विस्तृत विवरण के साथ तत्कालीन राजनैतिक, सामाजिक, ग्रार्थिक ग्रौर सांस्कृतिक परिस्थित का भी यथातथ्य वर्णन होता है। इसिलए ऐतिहासिक उपन्यासकार की सफलता उसकी वर्णन-शिक्त में रहती है। स्काट ग्रौर ड्यूमा ग्रपने वर्णनों के लिए ही प्रसिद्ध हैं। वर्णन-शिक्त से वे शताब्दियों के पतों को हटाते हुए ग्रपने ग्रभीष्ट का चित्र खड़ा कर सकते हैं। हर ऐतिहासिक उपन्यासकार को वर्णन की पतवार के सहारे ही ग्रपने उपन्यास की नाव को कला के समुद्र में खेना पड़ता है। इतिहास के प्रति ईमानदार वर्माजी-जैसे उपन्यासकार को तो ग्रौर भी सचेत रहने की ग्रावश्यकता पड़ती है। ग्रस्तु,

वृन्दावनलाल वर्मा : व्यक्तित्व ग्रीर कृतित्व 200 - जिक उपन्यासों में खेत-खिलहानों, पंचायत-सभाश्रों श्रीर मेले-तमाश्लों तथा तीर्ज-त्याह्यरों के वर्णन हैं। जगलों-पहाड़ों, नदी-नालों तथा भ अकृति के ग्रन्य हर्शों के पृष्ठभूमि में रहने के कारण उनके प्रानेक कोगों से लिये गये फोटोग्राफ़-जैसे वर्णन हैं। रात के समय सेना के शिविर का यह वर्णन वर्माजी की वर्णन-शैली की विशेषता प्रदिशत करने के लिए पर्याप्त है - "सेना के शोर-गुल ग्रौर जंगल के कट जाने के कारण हाथी, गेंडे, ग्ररने, कुछ दूर गहरें में हुढ गये; परन्तु हु। धियों की चिंघाड़ हवा के भोंकों के साथ कभी-कभी शिविर में सुनाई पड़ जाती थी। बीच-बीच में नाहर की गरज भी। शिविर के जो सिपाही सिरे पर थे उनको ये ग्रावाजें ग्रधिक स्पष्ट सुनाई पड़ रही थीं। अलावों में वे लक्कड़-पर-लक्कड़ डालकर प्रज्ज्वलित अग्नि-शिखाओं में वे ग्रपने डर को मिटाने का प्रयत्न कर रहे थे। दूर के पहाड़ धूमरे-'ह चुँघले बादलों की ग्राड़ी-तिरछी रेखाग्रों में दिख-दिख जाते थे। दूर के पेड़ घोले की टट्टियों-जैसे, ग्रौर पास के ऊँचे मोटे पेड़ों के कुरमुट में हवा से हिल जाने वाले पत्ते कुछ धम्की सी दिखलाने वाले। जब लौ बहुत तेज हो जाती तव व चंचल चमक में लुंकते-छिपते-से कत दो दिखते। लौ घीमी पड़ती तो उनके टेढ़े-मेढ़े विकृत आकार खड़े मुदौ के जैसे। फिरुली तेज हुई ग्रीर तुरन्त मद तो जैसे मुदों के प्रेत बन ग्राप गये हों। दूर के हाथी की चिमाड़ या नाहर की गरज सुनाई दी तो सिपाही ग्रहाव के ग्रौर नजदीक ग्रा गये ग्रौर हथियारों पर बार-बार प्रनृ फि निगाह डालने लगे। इनके सिर पर केवल ग्राकाश का तम्बू था।" (मृगनयनी, पृष्ठ ३२८) । भय, कौतूहल ग्रौर ग्रात्म-रक्षा तीनों भावों प्राप का संफल ग्रंकन इस वर्णन में है। वर्माजी के उपन्यासों का यह ग्रंग

बहुत् पुष्ट है। इस शैली की भाषा भी प्रसंगानुकूल बदलती जाती है। भावुकता-प्रधान शंली—वर्माजी कृरि गुष्क ऐतिहाँसिक तथ्यों को लेकर माथापच्ची करनै वाले नहीं हैं। वे ईतिहास के कंकरल में

यौंवन-ग्रौरं सौंदर्य से प्राण-संचार करने वाले शावुक कलाकार हैं। उनकी यह भावकता प्रेम अक्षे प्रवासकार जिल्हा के District क्या के किन्तु का के

यक्त ाली

भाध

प्रपः

प्रान

घ

त्य

ग्र

वा

शः प्रेम

श्रीव्वरराों में समर्पिछ उनके पात्रों के हृदृयों को ग्रखण्ड घृत-दीगक की भाँति जलाती है, जिसके प्रकाश की शीतलता कर्तव्ह पर मर मिटने वालों के समरत्व का पुण्य पथ दिखाती है। ऐसे पात्रों के हृदये के भावावेश को कलम की नोंक पर उतारने में, वर्माजी को उतनी ही सफलता मिली है, जितनी युद्धों की मार-काट ग्रौर तोपों की घाँय-धाँय का वर्णन करने में, 'गढ़ कुण्डार' से लेकर 'भुवन विक्रम' उप-न्यास तन्त्र जहाँ-कहीं 'स्त्री-पुरुषों के भाव-जगत् का वर्णन करने का भ्रवसर वर्माजी को मिला है, वहाँ उनका हृदय ऊँचे पर्वत से भरने वाले निर्फर की भाँति वेग से प्रधायित हुम्रा है। 'फूलों की बोली', 'हंस मयूर', 'पूर्व की ग्रोर' ग्रादि नाटकों ग्रौर 'कलाकार का दण्ड'-जैसी कहानियों में भी उनकी यह भावुकता द्रष्टव्य है। वर्माजी के 'हृदय की हिलोर' में संग्रहीत गद्य-काव्यों को पढ़ने पर उनके सबल शरीर ग्रौर हढ़ हृदय के ग्रन्तराल में मन्द-मन्थर गति से वहने वाली प्रेम श्रीर करुए। की ग्रन्त:सिल्ला का ग्राभास होता है। उनकी भावु-क्ता-प्रधान शैली के लिए 'विराटा की पद्मिनी' ग्रौर 'मृगनयनी' से दो उदाहरएा दिये जाते हैं--

१—"कूंजरिंसह भाव के प्रवाह में बहता हुग्रा-सा बोला—'यदि ग्रापने निषेध किया तो मैं ग्राज्ञा का उल्लङ्घन करूँगा, यदि ग्रापने प्रनुमित न दी तो में ग्रपने हठ पर ग्रटल रहूँगा—मैं छाया की तरह फिरूँगा, पिक्षयों की तरह मँडराऊँगा। चट्टानों की तली भें, पेड़ों के नीचे, खोहों में, पानी पर, किसी-न-किसी प्रकार बना रहूँगा। ग्रापको अकुटि-भंग का ग्रवंसर न दूँगा, परन्तु निकर्ट बना रहूँगा। शाथ रखूँगा केवल ग्रपना खड्ग। सम ग्राने पर दुर्गा, के चरणों में प्रमाना मस्तक ग्रुपंगा कर दूँगा।" विराटा की पिन्नी, पृष्ठ २४२। रे

२—''वह 'कहता गया—'ऐसे वड़े और छोटे द्वार वनाऊँगा जनमें होकर ग्राने वाली प्रकाश तुम्हारी हँसी और मुस्कानों को यक्त क'रे। तुम्हारे केश फुन्तल, कपोलों के दोनों ग्रोर छूट-छूट जाने विलो खटें उरस्मानद्वासों स्नोबस्बानसम्बद्धीं छजा बहुते में उत्तर ग्रायेंगी। तुम्हारी मुस्कान के पीछे जो, मोनी-से दमक जरते हैं वे वेल-बूटेशार भिक्तियों की ग्रहभा द्वारा व्यक्त हो जायँगे। ऊपर के खण्ड के ग्रांगन में निकली हुई गोखें, वारजें ग्रीर उनकी पतली सुहावनी बड़ेरियाँ तुम्हारी चितवन ग्रीर भौंहों को प्रकट करती रहेंगी। उन सबके ऊपर कँगूरे ग्रीर कलसे तुम्हारे—" (मृगनयनी, पृष्ठ ३८८)।

विचार-प्रधान शैली—प्रत्येक कलाकार का अपना एक जरेवन-दर्शन होता है। व्यष्टि ग्रहेर समष्टि की सुख-शान्ति के लिए वह ग्रपने जीवन-दर्शन को रामबाएा श्रीषिध की भाँति देना चाहता है। इसे ही हम उस लेखक का संदेश कह सकते हैं। राजनीति ग्रीर समाज, कला ग्रीर साहित्य, संस्कृति ग्रीर सभ्यता, धर्म ग्रीर दर्शन ग्रादि विषयों प्रर वह ग्रपने पात्रों के द्वारा बोलता है, वाद-विवाद करता है ग्रीर कुछ निष्कर्षों पर पहुँचता है। समाज में व्याप्त विचार-धाराग्रों के समुद्र को चिन्तन की मथानी से मथकर निष्कर्ष के ग्रमूल्य रल निकालने के लिए उसे देव ग्रीर दानव लोनों का उत्तरदायित्व निभागा पड़ता है। इसके लिए न तो कोरे वर्णन से काम चर्ल सकता है ग्रीर न भावावेशमय उद्गारों से। इसके लिए तो ठोस विचार के धरातल की ग्रावश्यकता पड़ती है। इस ग्रावश्यकता के कारएए ही विचार-

वर्म जी ने भी ग्रपनी कृतियों में राजनीति, समाज, धर्म-विज्ञान, व्याद्यात्म, योग, दर्शन, संस्कृति ग्रादि विभिन्न विषयों पर ग्रपने विचार प्रकट किये हैं। 'फाँसी की रानी', 'माधवजी सिंधिया, 'ग्रचल मेरा कोई', 'मुवन विक्रम', 'धीरे-धीरे' ग्रादि में राजनीति ग्रौर कि होतिहास पर उन्होंने विचार किया है। 'मृगनयनी', 'फूलों को बोली', 'ग्रचल मेरा कोई' ग्रादि में कला, संगीत, नृत्य, सूर्ति, चित्र ग्रादि की स्वादि की स्वा

प्रधान शैली का जन्म होता है।

चर्चामीं म्रौर सांस्कृतिंक प्रश्नों को उठायाँ गया है। 'पूर्वो की म्रोर मौर 'फलाकार का 'दण्ड' में पाश्चात्य तथा पौर्वात्य संस्कृतियों की

हैट-विमालीलेशस्त्र<del>ाच खब्जे</del>वक ∨क्षाक्रक के के के के विस्तामिक के सिर्मा हुए टोडे

तुलना की गई है छौर 'ग्रमर बेल' तथा 'नीलकण्ठ' में किओन एवं ग्रध्यात्म के समन्वय पर बल दिया गया है। इन सब पर विचार करेने के लिए विचार-प्रधान शैली ग्रपनाई गई है, जिसका रूप यह है-"प्रकृति-विजय ग्रौर मनोविजय के बीच राजीनामा कर लिया जाय। केवल प्रकृति पर विजय पाने की धुन में देवता न केवल भोग-विलासी बन, गये और दानवों से लड़ते-लड़ते श्रापस में भी भिड़ गए, विलक शंकर के बतलाये हुएँ हथियार—सत्य का उपयोग न कर सके। इघर हमारे संसार के लगभग हरएक मानव की धारएग हो गई है कि जो, कुछ उसे सूक्त रहा है वही ठीक है। एक-दूसरे को समक्तने का कोई उपाय ही नहीं करता, मनोवृत्ति ही यह हो गई है।" (नीलकण्ठ, पुष्ठ दह)।

ने

T

₹ हास्य-व्यंग-प्रधान शैली-जीवन की एकरसता मृत्यु है। उसमें विविधता होने से ही जीने का ग्रानन्द ग्राता है। कोई व्यक्ति (जिसमें न जीवन-तत्त्व ही न हो उनका छोड़कर। न केवल जंगल और पहाड़ों Π में घूमता हुआं प्रकृति को ही देखता रह सकता है, न हृदय की भावु-र कता में डूबकर एकान्त सेवन कर सकता है ग्रीर न मित्रों के बीच ल वाद-विवाद करके दुनिया-भर की समस्याग्रों का हल खोजने में ही ξ-रत रह सकता है । उसे इन सबके लिए शक्ति-संचय करने के बीच-त, बीच में हास्य ग्रौर व्यंग की शरण में जाकर हृदय ग्रौर मस्तिष्क को विश्राम देना होता है । वर्माजी ने भी अपनी रचनाग्रों में हास्य ग्रौर , व्यंग का उचित समावेश किया है। हास्य ग्रीर व्यंग की योजना के रि लिए वर्माजी ने कई उपाय काम में लाए हैं। कुछ तो पात्र ही ऐसे हैं जिनका व्यक्तित्व ही हास्यास्पद है। ऐसे पित्रों में 'मृगनयनी' का महन मी सूद बघरी प्रयुख है। उसके खाने-पीने, उठने-बैठने, चलने फिरने की बातें ही हँसी हँसाने याली हैं। एक रात उसके नींद में ही खाते-खाते की गिर एड़ने का वर्णन है। (मृगनयनी, पृष्ठ ४३७) । उसके खाने की वर्णात करते हिए शर्माजी ने उत्प्रक्षाओं के सहारे हास्य की सृष्टि की

•है—जैसे — "एक केले के दो कौ र करने के बाद बघरों ने प्रधान जासूस की भीर मुँह फेरकर 'ऊँह' की। जैसे बादल गरज गया हो।" (मृग-न्यनी, पृष्ठ ७६)। "पेट पर हाथ फेरकर वघरों ने एक लम्बी डकार ली, जैसे बरसात में कोई कच्चा मकान गिरा हो।" (वही, पृष्ठ ७६)। 'सोना' में रूपा का पित अनुपिसह एक हँसोड़ व्यक्ति है, वह मुखिया और कुम्हार को छकाता है, 'संगम' में संपतलाल पंजाबी के हाथ बिकी हुई स्त्री के रूप में पकृड़ा जाता है, 'जहाँदारशाह' में शिदशाह कुँजड़िन से गाली खाता है, 'मङ्गल-सूत्र' में एक पण्डित पोथी-पत्रा लेकर भागते हैं, 'बीरबल' नाटक में तो हास्य-व्यंग की भरमार है, 'लो भाई, पंचो! लो!!' में तो छन्दी द्वारा पंचों पर उबलता तेल डालने की बात पढ़कर हँसी आये बिना नहीं रहती। 'मेंढकी का व्याह' में हमें 'पत्नी-पूजन-यज्ञ' वाली कहानी तो हँसते-हँसते पेट में बल डाल देती है। समग्रतः एकांकी एवं कहानियों में व्यंग की प्रमुखता है और

र्नाटकों तथा उपन्यासों में हास्य की । व्यक्ति से उत्पन्न हास्य का रूप महमूद बघर्रा में हमने देखा। अब परिस्थिति से उत्पन्न हास्य का उदाहरए यह है—

"जब प्राष्ट्रित ने एक रस्म निभा ली, कहा —हाँ भाइयो,!"

ये 'भाइयो' उन स्त्रियों के पति थे।

पहले इन्होंने अपनी-अपनी पत्नी के सामने घुटने टेके और जैसे ही माथा टेकने को हुए कि पित्नयाँ पटे छोड़कर उछलकर खड़ी हो गयीं। एकदम चिल्ला प्रडीं —

'तुम्हारा सत्यानाश जाय !'

, 'तुम्हारी छाती जल जाय!'

'घर में नहीं हैं दाने, ग्रम्मा चली भ्रुनाने।'

'दई जारे हमें बदनार्म करना चाहते हैं है हम क्या चुड़ै से हैं ? क्या हम भूतिनयाँ हम भूति हम भूतिनयाँ हम भूति हम भू

्हराना । त्रीया अस्ति । जब

वह बाहर निकलकर स्राया तो 'पत्नो-पूजन' की पट्टी अपने साथ लेता

द्यंग का समावेश सामाजिक नाटकों और कहानियों में विशेष रूप से हुआ है। उसमें समाज की विकृति के प्रति घृणा उत्पन्न करने की चेष्टा की गई है। विवाहों में अभिनन्दनपत्र पढ़े जाने की प्रवृत्ति पर चोट देखिये—''मुक्तको प्रभिनन्दनपत्र का उत्तर पूरा करना है। जरा धीरज धरिये। आप चौड़ी सड़क हैं, हम केवल एक छोटी-सी पगडण्डी आप वर्छे भारी ढोंके हैं, हम एक छोटे-से कंकड़। आप वड़े भारी गेहूँ हैं हम केवल भूसा। आप तूफान हैं, हम महज पंखे की हवा। आप डाकगाड़ी नहीं लम्बी मालगाड़ी हैं, हम केवल छकड़ा। आप शंकर हैं, हम नीम की निवारी।'' ('पीले हाथ', पृष्ठ २४)। हास्य-व्यंग-प्रधान शैली के वर्माजी में अनेक रूप मिलते हैं। कहीं वह गहरी चोट करने वाली है, और कहीं गुदगुदाने वाली, परन्तु है सर्वत्र सोद्श्य—हमारी श्रुटियों को लक्ष्य वनाकर चलने वाली।

## े शिल्प

जिस प्रकार कोई शिल्पकार एक कुरूप ग्रौर वेडौल पत्थर को छैनी-हथौड़े की सहायता से सुरूप ग्रौर सुडौल बनाता है, वैसे ही एक कलाकार सूत या वर्तमान जीवन की घटनाग्रों को ग्रपनी प्रतिभा ग्रौर कल्पना की सहायता से ऐसा स्वरूप दे देता है, जिसमें हम प्रपने हृदय की भावनाग्रों का प्रतिविम्ब देख लेते हैं कलाकार जितना ही दिव्य-हिष्ट सम्पन्न होगा, उसकी कला-फ्रेति उतनी ही भन्न ग्रौर ग्राकृषक होगी। वर्माजी प्रतिभा ग्रौर कल्पना के सहारे ग्रपने ग्रध्ययन ग्रौर निरीक्षरा में ग्राई घटनाग्रों ग्रौर जड़-चेतन वस्तुग्रों को कलात्मक रूप देने में सिद्धहर्रेत हैं। विभिन्न विधाग्रों ग्रौर तत्सम्बन्धी रचनाग्रों का विशेषताएँ दिखाई गई हैं उनमें विशेषताएँ दिखाई गई हैं उनमें विशेषताएँ करते सप्ते ग्रंत में जो विशेषताएँ दिखाई गई हैं उनमें उनके शिल्प कौशल पर भी विचार हुग्रा है। श्रतः यंहाँ उन बातों कर उनके शिल्प कौशल पर भी विचार हुग्रा है। श्रतः यंहाँ उन बातों कर

"सबसे पहली जात तो विषय-वस्तु, के चुनाव और उसके संयोजन की है। इसके लिए वर्माजी इतिहास, दन्तकथाओं और दैनिक जीवन—तीनों स्रोतों से अपने विषयों का "चुनाव करते हैं। अपनी प्रत्येक पुस्तक के प्रारम्भ में उन्होंने स्पष्ट लिख दिया है कि अमुक घटना या पात्र सच्चा है और अमुक काल्पनिक। कई कालों की घटनाओं या एक ही काल की कई घटनाओं का एक कृति में संयोजन कर में भी वे पटु हैं। इस संयोजन के लिए ही वे कल्पना का उपयोग करते हैं, लेकिन कल्पना का ऐसा उपयोग नहीं कर ते कि किसी पात्र का चरित्र अक्षवा घटना का रूप असम्भवं की सीमा को खूले।

नव

**声**<sup>3</sup>

न

च

क

वि

क

वि

न

f

S. 60. 60

्र दूसरी बात नामों की है। वे बंहुधा प्रमुख पात्र के नाम पर ग्रपनी रचनाग्रों के नाम रखते हैं। 'भाँसी की रानी' नाटक ग्रीर उपन्यास 'माधवजी सिन्धिया', 'विराटा की पद्मिनी', 'मृगनयनी', 'कक्नार', 'सोना', 'ललित विक्रम', 'भुवन विक्रम' ग्रादि नाम ऐसे ही हैं। 'गढ़ कुण्डार' भी ऐसा ही नाम है। क्योंकि उसमें कुण्डार का गढ़ प्रमुख है। वह देखने में निर्जीव भले ही हो, पर उपन्यास की समस्त घट-नाग्रों का केन्द्र होने के कारण वह ग्रपना महत्त्व सुरक्षित रखता है। 'कहानी-सग्रह' और 'एकांकी नाटक' किसी एक कहानी या एकांकी पर ब्राधादित होते हैं। 'शरणागत' ब्रौर 'कनेर' दोनों में कमशः एक कहानी और एकांकी ने उनके नामकरएा में सहायता दी है। कुछ का नामकरएा कृति, में व्यक्त मूल विचार-घारा के ग्राधार पर किया जाती है। 'पूर्व की ग्रोर', 'पाले हाथ', 'टूटे काँटे', 'राखी की लाज', 'लगन', ब्रादि ऐसे ही नाम, हैं। कुछ के नामकरण म कहानी या र्किसी वस्तु-विशेष का हाथ होता है। 'नीलकण्ठ' ग्रौर 'मूङ्गल सूत्र' में से पहलें में कहानी और दूसरे में 'मङ्गल सूत्र' गहना-विशेष है। 'ख़िल्गीने की खोज' भी एसा हो नाम है। वर्माजी या तो पुस्तक के ति में या कहीं वीच में 'नामकरण' के रहस्य का उद्घाटन कर देते 'प्रेम की भेंट', 'कैभी-न कभी', 'वाँग की फाँस', 'फूलों की चीली' से ही काम हैं।

.' घटनात्रों का संयोजन वर्माजी इस प्रकार करते हैं कि अन्त तक होतूहल बना रहे ग्रीर रहस्योद्घाटन ग्रन्त में हो। ऐतिहासिक नाटकों के विवेचन के समय हमने 'फाँसी की रानी' नाटक की कथा-वस्तू का प्रकानुसार विवेचन कुरते हुए यह बताया है कि फाँसी की रानी, नवाब अक्षीवहादुर और पीरमली तथा अम्रेज तीनों से सम्बद्ध कथा-सूत्र धीरे-धीरे ग्रागे बढ़ते हैं। उपन्यास् या नाटक की सरसता की रक्षा के लिए यह ग्रावश्यक है। वर्माजी थोड़ा-थोड़ा परिचय देते चलते हैं और अन्त में पूरी रचना का ममें हृदयङ्गम हो जाता है > कहानी, नाटक, उपन्यास सभी में यही क्रम है; अन्तर केवल यह है कि उपन्यास में विस्तार ग्रधिक रहता है. नाटक में कम, ग्रौर एकांकी तथा कहानी में ग्रौर भी कम । उपन्यास ग्रौर नाटक के घटना-संयोजन का ग्रानुपातिक ग्रन्तर देखना हो तो भाँसी की रानी ग्रौर 'भुवन विक्रम' की कथा पर ग्राधारित "भाँसी की रानी' ग्रौर 'ललित विक्रम' नाटक देखे जा सकते हैं। वर्माजी उतने ही पात्र या घटनाएँ रखते हैं, जिनका निर्वृहि ठीक से हो सके। यही कार्ण है कि उनके पात्र आत्म-हत्या कम करते हैं। लेखक द्वारा कथा की गति को न सँभाल पाने का ही एक सरल किन्तु भौंडा उपाय ग्रात्म-हत्या है। वर्माजी के सगम'-जैसे उपन्यास भी, जो अनावश्यक विवर्णों से भरे हुए हैं, इस दोष से मुक्त हैं । उनमें भी उन्हीं पाब्रों की मृत्यु दिखाई गई है, जिनकी मृत्यु ग्रवश्यम्भावी थी।

मृत्यु अवश्यम्मावा था। वर्माजी अपने पात्रों के चरित्र-चित्रग्ए के ल्लिए उनका रेखा-चित्र वेते हैं और दो पात्र एक साथ हों तो उन दोनों की विरोधी रूप-रेखा के से स्वभावगत वैषम्य भी प्रकट करते हैं। अपन्यासों और कहानियों में वर्णन द्वारा नाटकों लथा एकांकियों में लम्बे रंगमंचीय निर्देशों द्वारा

CC-0. Mamukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

वे अपने रेखाचित्र-कौशल का परिचय देते हैं। 'गढ़ कुण्डार' औ 'विराएर की पद्मिनी' में गह्म रूपरेखा का धरिचय देने वाले लहें लहबे रेखार्चित्र हैं, जिनमें शरीर और वेश-भूषा की एक भी ची वर्माजी की हिष्ट से नहीं बच पाई । वे पहले रेखाचित्र देकर त पात्रत्का नाम-धाम वतलाते हैं। ग्रागे चलकर उनके रेखाचित्रों संक्षिप्तता ग्रा गई है। 'भुवन विक्रम' में मेघ का यह रेखाचित्र देखिए-'मेघ उतरती अवस्था का दीर्घकाय साँवला पुरुष था। सिर्पर जटा जूट, ठोड़ी के नीचे लहराने वाली खिचड़ी रंग की दादी, कमर में सफेद सूती परधनी, गरो में रुद्राक्ष, पैरों में खड़ाऊँ, शरीर पर उनी उत्तरीय ब्राकृति से जान, पड़ता था कि वह हठी, क्रोधी ब्रौर हिंसक प्रकृति का है। ग्राँखें गड्ढे में ऐसी धँसी हुई कि गड़ाकर देखे तो लगे , िक मोम के हृदय को छेदकर पीठ के पार ही दम लेंगो। पर ग्रसल में हिष्ट उसकी निर्बल थी, उस प्रकार देखने का उसका अभ्यास स्वभाव में परिवर्तित हो गया था।" (भुवन विक्रम, पृष्ठ १०) इसमें मेघ के विषय में जो कुछ सूत्र-रूप में कहा गया है उसीका विस्तार उसके कार्य-कलाप में ग्रागे चलकर होता है।

दो पात्रों के एक साथ रेखा-चित्र लगभग सभी उपन्यासों में मिलते हैं। फिर भी 'मृगनयनी' ग्रौर कचनार' में स्त्रियों के रेखा-चित्र ग्रद्भुत हैं। 'कचनार' में दुलैयाजू ग्रर्थात् दिलीपसिंह की नविवाहिता पत्नी कलावर्ती ग्रौर कचनार की तुलना देखिये—"दुलैयाजू को देखते ही मन के भीतर चकाचौंध-सी लग जाती है। कचनार को देखने को जी तो चाहता है, परन्तु देखते ही सहम-सा जाता है। दुलैयाजू का स्वर सारंगी-सा मीटा है, कूचनार का मीठा होते हुए भी चिनौती-सा देता है। दुलैयाजू कमल है, कचनार गुलाब। जिस सम्स्य दुलैयाजू को हल्दी लगाई गई, मुंखड़ा सूम्जमुखी-सा लगता था। उनकी ग्रांखों में मद है। कूचनार की ग्रांखों ग्रोले-सी सफेद ग्रौर ठण्डी। उनकी ग्रांखों में मद है। कूचनार की ग्रांखों ग्रोले-सी सफेद ग्रौर ठण्डी। उनकी ग्रांखों ग्रोठ कान में ग्रोठों पर चाँदनी खिल जाती, कचनार की ग्रस्कान में ग्रोठ СС-0. Митрикьни Вһашат Varanasi Collection. Digitized by ecangoti

ग्रो

वीर

तः में

Ψ-

टा

H

नी न

नगे

में

व

के

ते

त

ग

ì

₹

Ī

5

व्यंग-सा करते हैं। दुलैयाजू की एक गृति, एक मरोड़ न जाते कितनी गुदगुदी पैदा कर देती है, कचनार जब चलती है तो ऐसा जान पउता है, किसी मठ की योगिन हो। बाल दोनों के विलकुल कार्ले और रेशम-जैसे विकने हैं। दोनों से कनक की किरगों-सी फूटती, हैं। दोनों के शरीर में सम्मोहन, जादू भरा-सा है। दोनों बहुत सलोनी हैं। दुलुँयाजू को देखते और वात करते कभी जी नहीं ग्रघाता। ग्रत्यन्त सलोनी हैं। घूँघट उघड़ते ही ऐसा लगता है जैसे केसर बिखेर दी हो। कचनार को देखने पर ऐसा जान पड़ता है जैसे चौक पूर दिया हो। दुलैयाजू वशीकरएा मंत्र है और कंचनार टोना उतारने वाला यंत्र "।" ('कचनार', पृष्ठ १५)।

जहाँ कहीं प्रणय-व्यंजना की बात ग्राती है वहाँ वे दो स्त्री-पात्रों को एक रखकर उनकी बात से उसको प्रकट करवाते हैं। 'लगन' में सुभद्रा और रामा, 'प्रेम की भेंट' में उजियारी और क्सरस्वती, 'अचल मेरा कोई' में कुन्ती और आशा, 'राखी की लाज' में चम्पा स्रौर करीमन, 'फूलों की बोलो' में कामिनी स्रौर माया, 'मृगनयनी' में लाखी ग्रौर निन्नी (मुगनयनी) की ग्रापस की चुहल ग्रौर घुल-घुलकर बातों में उनके ग्रन्तर की प्रणय-भावना ग्रौर प्रेम-पात्र को प्राप्त करने का संकल्प प्रकट होता है। साथ ही पुरुष ग्रीर स्त्री-पात्रों को संघर्ष में डालकर उनके प्रेम को दृढ़ करना भी उनका स्वभाव है। युद्ध, शिकार ग्रथवा सामाजिक उत्पीड़न परीक्षा के साधन हैं।

वर्माजी कला ग्रौर कर्तव्य दोनों को साथ-साथ लेकर चलने वाले हैं, अतः वे अपनी कृतियों में विभिन्न पात्रों द्वारा अपनी मान्यतीओं भौर भ्रभिरुचियों का प्रदर्शन करते हैं। ऐति्हाधिक नाटकों में भ्रादर्श पात्रों द्वारा कीरता ग्रीर साहस की वृति का स्पष्टीकूरण सहज ही ही जाता है । सामाजिक, अउपन्यासों ग्रौर नाटकों में वे समाज ऐवं राज-नीति, के सम्बन्ध की ग्रुपनी धारए।। श्रों के कल्पित पात्र रत्न लेते हैं। विदूषक या प्रामीए। पात्रों के माध्यम से वे जनता की भावनाओं

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

ंको व्यक्त करते हैं। 'पूर्व की ग्रोर' का गजमद, 'भाँसी की रानी' की कुँजड़िन, 'बीरबल' के लल्ली ग्रौर रमजाना, 'ग्रचल मेरा काई' के पंचम ग्रौर गिरधारी ऐसे ही पात्र हैं।

कौतूहल और अद्भुत तत्त्व की अवतारणा वे डाकुओं तथा प्रेत-बाषा के तत्त्व से करते हैं । बहुधा ऐसे समय पात्र का या तो परदेश में सेना या किसी दुर्घटना में मरा हुआ समक्क लिया जाता है या ऐसा होता है कि वह गोली लगने या किसी के द्वारा बहुत अधिक अिटने से मरा हुआ समक्कर छोड़ दिया जाता है। 'दूटे काँटे' का मोहन और 'संगम' का सुखलाल पहले प्रकार के पात्र हैं और 'राखी की लाज' 'का मेघराज और 'फूलों की बोली' का बलभद्र दूसरे प्रकार के।

वर्गाजी ने पाँच, चार, तीन दो श्रीर एक श्रंक—सभी प्रकार के नाटक लिखे हैं। इन नाटकों में बहुतों में श्रंकान्तर्गत दृश्य-विभाजन नहीं है, जिन हाथ में श्रंक-विभाजन नहीं है, केवल दृश्य-विभाजन है, जब कि घटनायें भिन्न स्थानों पर घटित होती हैं। उनके पहले नाटक 'घीरे-घीरे' में श्रंक-विभाजन तो है, पर दृश्य-विभाजन नहीं है। क्रनेर' नामक एकांकी में खेमरांज का बंगला, नन्दपुर का बृगीचा, उसकी सड़क, किसानों-मजदूरों की बस्ती श्रादि कई स्थानों पर कथा का घटनाश्रों के घटित होने का वर्णन है, फिर भी वह एकांकी है! ऐसा लगता है कि वर्माजी एकांकी को उसकी देश-काल की एकता की सीमा में नहीं बाँधना चाहते। यह एक नया प्रयोग है। श्राभूनेयता बनाय रखने के लिए वे मंच पर श्रभिनीत नहीं सफने वाले दृश्यों को छाया-नाटक की कला से उपस्थित करने के पक्षपाता हैं। यह उनकी श्रपनी सूभ-बूभ है। श्रपने नाटकों में उन्होंने गितों श्रीर लोक-गीतों का प्रयोग खुलकर किया है, पूर वे सब छोटे श्रीर परिस्थित के श्रनुङ्गल हैं।

कहर्शनयों में शीघ्र-से-शीघ्र निष्कर्ष पर पहुँचने में विश्वास रखते है एएतिह्यासिक व्यक्तियों पर ग्राधारित कहा नियों में जो पहु ग्रानिवार्य ही ही, क्योंकि वह सब निश्चित है। पर सामाजिक ग्रीक संकेतात्मक कहानियों में भी वे संक्षिप्त शैली लेकर चलते है। केला की सोहंश्यता के कारएा यह उनका स्वभाव बन गया है।

पात्रानुकुल भाषा वर्माजी के शिल्प का एक महत्वपूर्ण ग्रंग है। उनके बुन्देलखण्डी पात्र बुन्देली भाषा वोलते हैं, पठान बिगड़ी हुई हिन्दी, मुसलमान हिन्दुस्तानी या अर्वी-फारसी मिश्रित कुछ और क्लिष्टि आणा, ग्रंग ज ग्रंग जी बोलते हैं। 'गढ़ कुण्डार' का 'ग्रजु न कुम्हार' और 'भाँसी की रानी' की 'सलकारी' अपनी बोली से ही पाठकों के मानस में प्रवेश प्रा जाते हैं। 'भाँसी की रानी' का गुल मुहम्मद श्रौर 'काश्मीर का काँटा' में कैदी पठान बिगड़ी हुई भाषत बोलते हैं। जैसे 'तुमने पूच्छा' 'ग्रमनेीवतलाया।' ग्ररवी-फारसी-मिश्रित भाषा 'वीरवल' नाटक ग्रौर ऐतिहासिक कहानियों के मुसलमान पात्रों के प्रसंग में प्रयुक्त हुई है। 'वीरबल' नाटक में ही लल्ली पूरवी बोली भी बोलता है। इसके ग्रतिरक्त शिक्षित-ग्रशिक्षित की भाषा का भी भेद दिखाई देता है। 'ग्रचल मेरी कोई' के पंचम ग्रीर गिरधारी तथा अवल एवं कुन्ती की भाषा या 'कुण्डली च्क्र' के अजित और ललित तथा पैलू एवं बुद्धा की भाषा का अन्तर उनकी परिस्थिति और स्वभाव-गत विशेषतास्रों को स्पष्ट करता है । 'जहाँदरशाह' की कुँजड़िन जुहरा, जो 'जहाँदारशाह' को गालियाँ सुनाती है, उसुमें उसके वर्ग का रूप प्रकट हो जाता है। पात्रानुकूल भाषा से एक तो कथोपकथनों में स्वाभाविकता आती है, दूसरे पात्रों की सामाजिक स्थिति विदित होती है ग्रौर तीसरे चारित्रिक विशेषताग्रीं का उद्घाटन होता है।

संवाद योजना द्वारा भी वर्माजी अपनी रचनाओं को कलात्मक स्वरूप देते हैं, कुछ नाटकों भीर एकांकियों की छोड़कर शेष सें तो उन्होंने उचित्र संवाद-योजना रखी ही है, पर कुछ उपन्यास ऐसे हैं जिनमें स्वादों की 'सैचोटता, संक्षिप्तता और उपयुक्तता ने उनको चमका दिया है। बड़्डें में 'मृगनयनी' और 'कचनार' अरेर छोटों में पनका । दथा है। बङ्ग न मुनायता आर् 'लगन' गुनैरे 'कभी-न-कभी' इस हिष्ट से मृत्युत्तम हैं। कहानियों मौर CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

एकांकियीं के संवाद और भी त्मार्मिक हैं। वर्माकी के वर्कालत की किर्मुह ने विचार प्रवास संवादों की काया को खूव सँवारा है। सारांश्व यह है कि घडना-सयोजन, विषय-चुनाव, रेखाचित्रांकन-कला, चारि-त्रिक विकास, पात्रानुकूल भाषा और संवाद-सौष्ठव से वर्माजी का शिक्ष्य निखरा हुआ है।

वर्माजी ने एक बार लिखा था—"ग्रच्छे-से-अंच्छा लिखती चला जाऊँ, वस यही घुन है।" पत्तर वर्ष के होने पर भी न उनके शरीर में शैथिल्फ ग्राया है, ने मस्तिष्क में विकार, ग्रीर न हृदय में निराशा; वे बराबर लिखते चले जा रहे हैं। ग्रागे वे ग्रीर भी ग्रच्छी रचनाएँ दे सकते हैं, यह ग्राशा करना ग्रुनुचित नहीं है। लेकिन ग्रब तक भी उन्होंने जो-कुछ लिखा है उसके ग्राधार पर वे हिन्दी के मूर्धन्य साहित्य-कारों की प्रथम पंक्ति में बैठने के ग्रिधि कारी हैं।

उपन्यास, नाटक ग्रौर कहानी तीनों ही क्षेत्रों में उनकी कृतियाँ महत्त्वपूर्ण हैं। कहानी की दिशा में उन्होंने उतना कार्य नहीं किया जितना उपन्यास और नाटक की दिशा में किया है, फिर भी उनकी कुछ कहानियाँ ऐसी हैं, जो उनके भीतर छिपे उत्कृष्ट कहानीकार की प्रतिभा की परिचायिका हैं। वस्तुतः उपन्यास भी ते एक वड़ी समग्र जीवन या विस्तृत, विचार-घारा को लेकर चलने वाली कहानी ही है। फिर उनके ऐतिहासिक उपन्यासों में भ्रनेक पात्रों से सम्बन्धित घटनाएँ स्वतन्त्र कहानी वन गई हैं। उदाहरएा के लिए 'शरएागन' कहानी-संग्रह की 'नैतिक स्तर' शीर्षक कहानी, जो इब्राहीमख़ाँ गार्दी के देश-प्रेम पर उपघारित है, वर्माजी के उपत्यास 'माधवजी सिंधिया' का प्रश्वा प्रक-ररा है, जिसमें नाम-मात्र का परिवर्तन है। इतिहास और उरके निर्माता व्यक्तियों ने वर्माजी को इतना रसमान कर दिया कि वे उन्हीं में सब-कुछ पा॰ूगये। जब भी उघर से वे हटे, सामाजिक, राजनैतिके अगैर सांक्कृतिक कहानियों में ग्रपेनी कला का प्रयुक्तन किया। 'सरगा-गत' कहानी यदि प्रेमचद्ध और सुदर्शन के ब्रादर्शवादी रूप की कांकी

१ - ८८-७. Manukshu Brawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

ं देती है तो 'कलाकार का दण्ड' में प्रसाद क्री भावुकरी का एस

रितृह्म्प्रसंक-सामाजिक दोनों प्रकार के नाटकों के क्षेत्र में ग्रिमनेय व नाटकों की सृष्टि छरना उनकी विशेषता है। 'ललित विक्रम', 'पूर्व उ की ग्रोर' ग्रौर 'हंस म्यूर' में यदि प्रमादजी की माँति उन्होंने भारतीय संस्कृति की महत्ता बताई तो 'भाँसी की रानी' ग्रौर 'बीरबल' में हरिकृष्ण 'प्रेमी' की माँति मध्यकाल की फलक दी। ग्रन्तर यही है कि 'प्रेमी'जी ने राजस्थान को चुना, वर्माजी ने बुन्देलखण्ड को। मुग़ल-काल में दोनों एक ही स्तर पर हैं। सामाजिक नाटकों में यदि उन्होंने 'एक ग्रोर 'राखी की लाज जैसे ग्राद्वांवादी नाटक दिए हैं तो दूसरी ग्रोर 'मंगल सूत्र' ग्रौर 'खिलौने की खोज'-जैसे मनोविश्लेषणात्मक नाटकों की प्रणाली को भी उन्होंने ग्रपनाया है। शेष नाटकों में उन्होंने समाज की ग्रनेक ज्वलन्त समस्याग्रों को लिया है। उनके एकांकियों में भी सब प्रकार के नमूने मिल जाते हैं। इस प्रकार नाटक के क्षेत्र में भी उनकी देन महत्त्वपूर्ण है ग्रीर उसमें नाटक की प्रमुख धाराग्रों की प्रति-निधि रचनाएँ विद्यमान हैं।

वर्माजी का तास्तिवक क्षेत्र उपन्यास है। उनके ऐतिहासिक उपक्रित्यासों की मोहिनी ने उनके सामाजिक उपन्यासों की ग्रोर लोगों का स्व ध्यान ही नहीं जाने दिया। लेकिन ग्रपने ग्रध्ययन के ग्राधार पर मेग्र पर विश्वास हो गया है कि वर्माजी के सामाजिक उपन्यास उनके उपन्यासों से किसी प्रकार कम नहीं हैं। कुछ उपन्यास तो बेजोड़ हैं। ह 'लंगन' ग्रौर 'कूभी-न-कभी' दोनों को लेकर विचार किया जाय तो एक में 'प्रेम ग्रौर दूसरे में सजदूर-समस्या से सम्बन्धित कला की परा क्रि

का समावेश किया है । CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGasgotri इतन्त सब-कुछ होने पर भी उनका सर्वश्रेष्ठ रूप ऐतिहासिक उप-यासों में ही दिखाई देता है। इस क्षेत्र में किशोरीलाल गरिकामी हो किकर रांगेय राघव तक जितने उर्यन्यासकारों ने प्रवेश किया है उनमें वर्माजी सबसे आगे हैं परिएगाम और उत्कृष्टता दोनों की हिष्ट से। उन्होंने अपने ऐतिहासिक उपन्यासों के बारे में नेवयं लिखा है - 'में तथ्य का उपासक हूँ, तथ्य को सजनात्मक ढंग से उपस्थित करना में सत्य की पूजा और कला का। प्राण समभता हूँ।''' जितना परिश्रम उन्होंने अपने ऐतिहासिक उपन्यासों में किया है उतना बहुत कर्म लोग कर पाते हैं। यही कारण है कि वे जिस देश और काल से सम्बन्ध रखते हैं उसके स्वच्छ दर्पण से प्रतित होते हैं। उनमें राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परम्परीओं के सजीव चित्र हैं। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनक हिष्ट जनता की ओर रही है। युग की छाप इसीलिए उनकी ऐतिहासिक कृतियों की एक विशेषता बन गई है।

आजकल आंचिलिक उपन्यासों की बड़ी धूम है। वर्माजी के बुन्देल-खण्ड से सम्बन्धित ऐतिहासिक उपन्यासों में तो यह आंचिलिकता दूध-पानी की तरह घुली-मिली है ही, उनके सामाजिक उपन्यासों में भी उसका निखरा हुआ रूप मिलता है। यदि में कहूँ कि 'लगन' हिन्दी का प्रथम उपन्यास है तो अत्युक्ति नहीं मानी जानी चाहिए, क्योंकि स्वयं प्रेमचन्दजी ने इस उपन्यास के बारे में एक बार लिखा था— पा is not a novel but pastoral poctry." साराशतः वर्माजा आंच-लिक उपन्यासों के जन्मदाता हैं। यह दूसरी बात है कि उस और हमारी दृष्टि अभी तक नहीं गई।

प्रेमचत्दजी के बारे में कहा जाता है कि उनकी, कृतियों में कांग्रेस की स्वराध्य-प्राप्ति की लेखाई के समय के भारत का दर्शन होता है।

<sup>&#</sup>x27;साहित्य-सुन्देश', जुलाई-अगस्त १६५६

क्माजी के बारे में मैं यह निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि उनमें सन् किए प्रारं उससे पूर्ववर्ती की ल से लेकर स्वराज्य-प्राप्त के पश्चात के भीरत का दर्शन होता है। ग्राम्य जनता के प्रति वर्माजी का प्रेम ग्रीर ग्राम्य जीवन के चित्रण की उनकी क्षमता प्रेमचन्द से किसी प्रकार भी कम नहीं है। प्रेमचन्द की ही भाँति उनमें प्रगतिशील तत्त्वों के प्रति ग्राग्रह है और प्रेमचन्द की ही भाँति पीड़ित तथा दलित जनता के शुभ भविष्य में विश्वास । वे प्रेमचन्द की भाँणि श्रादर्शोन्मुख यथार्थ-वादी भी हैं। यदि प्रेमचन्द जीवित होते तो वे भी वर्माजी के विज्ञान ग्रीर श्रम्यात्मवाद के समन्वय का तिरस्कार न करते। प्रेम ग्रीर श्रमचन्द ग्रीर प्रसाद दोनों का स्मन्वय हो गया है। कदाचित् इसीलिए स्वर्गीय पं० ग्रमरनाथ भा ने लिखा था—''प्रसादजी महाकवि थे, प्रेमचन्द्री सफल उपन्यास-लेखक थे, परन्तु श्री वृन्दावनलाल वर्मा उपन्यास ग्रीर नाटक, दोनों कलाग्रों में ग्रपना विशिष्ट स्थान रखते हैं।'' ('हंस मयूर' की भूमका में)।

वर्माजी ने हिन्दी भाषा को ग्रनेक नये शब्द दिये हैं। उनकी यह देन ग्रमर है। यदि किसी लेखक की उच्चता उसके नवीन शब्द-प्रयोग—जनपदीय ग्रौर स्विनिर्मित—दोनों पर निर्भर मानी जाय तो वर्माजी क्रो बहुत देंचा स्थान प्राप्त होगा।

इस प्रकार वर्मांजी का स्थान हिन्दी-साहित्य को समृद्ध करने वाले कलाकारों में ग्रन्यतम है। श्रम श्रीर सेवा के जिन ग्रादर्शों की प्रतिष्ठा उनके द्वारा हुई है उनसे जीवन को जीवन की भाँति जीने की प्ररुखा ही नहीं मिलती, प्रत्युत निरन्तर गतिशील रहने की शक्ति भी प्राप्त होता है।







